## सुगम ज्योतिष प्रवेशिका

भूमिका जेखक माननीय डा० श्री सम्पूर्णानन्द जी (मुख्य मंत्री---डत्तर प्रदेश)

वेखक

ज्योतिष-कलानिधि

पण्डित गोपेशकुमार श्रोझा

एम० ए० एल-एल० बी०

(इस्तरेखाविज्ञान, श्रंकविद्या (ज्योतिष) न्यापार रत्त (२रा भाग) कल-दीपिका, (हिन्दी) 1000 Aphorisms on Love and Marriage-Part I—Western Astrology, Part II Hindu Astrology श्वादि पुस्तकों के रचियवा)

प्रकाशक

गोयल एण्ड कम्पनी, द्रीबा ।

प्रकाशक दीय**ल एयड** कम्पनी दरीवा, दिल्ली—६

> त्रक्तूबर १९५९ मूल्य पोच स्पृया

> > मुद्रक शिवजीं, सुद्धंशासय किनारी बाजार दिल्ली

## भूमिका

मेरे सामने एक वड़ी कठिनाई है। मैं किसी मी हिट से ज्योतिर्विद् भहीं कहा ज़ा सकता। सिद्धान्त ज्योतिष का तो थोड़ा बहुत ज्ञान है भी परन्तु फलित के सम्बन्ध में जो कुछ जानता हूं वह नहीं के बराजर है। फिर भी चूंकि मैं इस विषय में जिखता पढ़ता रहता हूं इसिंबये बहुत से लोगों को यह अम है कि मैं इस विषय में कुछ साधिकार कह सकता हूं। सम्भवत इस मूमिका को ज़िखकर में इस अम को ज़ौर भी पुष्ट करने जा रहा हूं।

श्राजकत नई शिचा पाये हुए लोगों में फिलित ज्योतिष पर विश्वास प्रकट करने का चलन नहीं है। विश्वास रहता है, ज्योतिषियों से परामर्श भी लिया जाता है; परन्तु यह कहा नहीं जाता कि हम ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। यह मानसिक दौवंतय है और इसने इस विषय के अध्ययन में बड़ी बाधा डाली है। जिस विषय का समर्थन वह समुदाय नहीं करता जो शिचित है और जिसके हाथ में अधिकार का स्त्र है, उसका अभ्यास ऐसे लोगों के हाथ में स्वभावत. चला जाता है जिनका एकमान्न उहें स्य क्पया कमाना होता है। इसके लिए वह यजमान को घोला देना तुरा नहीं समक्तते हैं। जब समाज खुलकर उनका आदर करते को तैयार नहीं है तो वह भी उसके प्रति धपने को दायी नहीं स्वीकार करते। यह दुर्ग वस्था दूर होनी चाहिए। इस बात की वैज्ञानिक ढंग से परीचा होनी चाहिए, और ऐसी परीचा करना कठिन नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का संबध परलोक से नहीं इहलोक से है—कि ज्योतिष की वात कहीं तक सच हैं। किसी एक आध व्यक्ति के जीवन में किसी ज्योतिषों की वताई हुई बात का बटित हो जाना पर्यान्त प्रमाण नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक, जैसा कि इसका नाम ही प्रकट करता है, फिलित ज्योतिष के प्रारम्भिक विद्यार्थी के लिये लिखी गई है। इसको पढ़ लेने के बाद वह सभी पारिमाषिक शब्दों से परिचित हो जायेंगे, जिनको हम ज्योतिषियों के मुँह सुना करते हैं। जन्म पत्री बनाने तथा फलादेश करने का मार्ग भी खुल जायेगा। यही फिलित ज्योतिष का रोचक श्रंश है। यदि तत्परता से इसका ध्रध्ययन किया जाय तो ध्रपने लिये और श्रपने कुटुम्बियों तथा मित्रो के लिये तो फलादेश किया ही जा सकता है, ज्योतिष के सम्बन्ध में प्रयोग और परीचा मी की जा सकती है। सार्वजनिक दिल्ट से इसकी सबसे बड़ी श्रावश्यकता है। रचियता का तो यह दावा है कि केवल इस पुस्तक का श्रम्ययन श्रीर मनन कर पाठक श्रम्बा ज्योतिषी वन सकता है। इस दावे में चाहे कुछ श्रावशयोक्ति भी हो परन्तु मुमे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे ब्यादामयों को जिस प्रकार ज्योतिष का उपयोग करना चाहिये उसके लिये इसमें पर्याप्त सामग्री है।

त्तवनक ४ नवम्बर सन् १६४६

सम्पूर्णानन्द

#### प्राक्कथन

मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालांकितशेखराये। दिव्याम्बराये च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय।।

हुषं का विषय है कि सम्प्रति ज्योतिषशास्त्र में लोकाभिरुचि की वृद्धि हो रही है। प्राचीन विचार के सज्जन तो सटैव से ज्योतिए में विश्वास रखते चले चाये हैं—उनके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं—किंतु नवीन शिचा-दीचा से सम्पन्न नवयुवक समुदाय दिनानुदिन ज्योतिएशास्त्र की चोर चाकुष्ट ही नहीं हो रहा है—व्यपितु ज्योतिष में चन्नु-प्रयेश के लिए साग्रह सोत्सुक है, यह और भी प्रसन्नता का विषय है।

२—िईतु ज्योतिष का गम्भीर शास्त्र दुस्ह सस्कृत-प्रत्यो में निवद्ध होने के कारण जनसाधारण के लिए अप्राप्य है । अनुवादित प्रन्यों से विषय-प्रवेश में जैमी सुगमता होनो चाहिए वैसी होनो नहीं । इस कारण गोयल एषड कम्पनी के अध्यक्त —मेरे प्रिय मित्र श्री कैसाशचन्द्र जी गोयल के बाश्वार अनुरोध करने पर ''सुगम ज्योतिष प्रवेशिका'' नामक यह प्रम्य श्रनेक शास्त्रों का अवलोकन कर खीर उनका सार सप्रह कर प्रस्तुत किया है । इसके चार माग हैं —

- (१) प्रथम भाग —जातक विचार । (२) द्वितीय भाग—वर्षफल विचार । (३) तृतीय भाग—प्रश्न विचार । (४) चतुर्थ भाग— सृहूर्त विचार ।
- ्—श्रव तक हिन्दी भाषा में कोई पृथी पुस्तक नहीं थी जिसमें ज्योतिष के इन चारो विषयों का मार्मिक ज्ञान सरत भाषा में समस्माया गया हो। यत्र- रेत प्रामाखिकता के लिए संस्कृत के रलोक दे दिए गए हैं. जो ध्यामूषकों मे रत्नों की भांति इस पुस्तक के सीन्दर्य को बदाते हैं। इस अन्य को अच्छी अकार पढ जोने से ज्योतिष का अच्छा ज्ञान पाठकों को हा जावेगा, इसकी पूर्ण ध्याशा ही नहीं अपितु दृढ विश्वास है।
- 8— मेरा झनुरोध है कि पंजात्र विस्वविद्यालय दिन्दी रत्ने, भूषया, प्रमाकर में ज्योतिष को ऐच्छिक विषय रखे, साथ ही हिन्दी साहित्य सम्मेजन एवं अन्य

राष्ट्र भाषा प्रेसी संस्थाएँ — ज्योंतिष की पाठ्य पुस्तक के रूप में इस पुस्तक की रखकर —ज्योतिष की प्राचीन विद्या का जीखोंदार करने का प्रयत्न करें।

१ इस पुस्तक में कितिपय विषय विषक्कत नवीन दिए गए हैं श्रीर कुछ श्रन्य विषयों पर नवीनदृष्टिकोया से प्रकाश बाला गया है। काशी के सुप्रसिद्ध प० देताल शास्त्री जी के विचार भी स्थल-स्थल पर दिये गये हैं। प्रश्न मार्ग, फलदीपिका, जातकादेशमार्ग के विचार भी प्रस्तुत किए गए है। श्राशा है उनसे ज्योतिष के प्राचीन विद्वान भी पूर्य लाभ उठायेगे। 'लाघवार्य सारिगी' श्रव तक हिन्दी से दृष्टिगोचर नहीं हुई। इस कारण यह भी दी गई है। इसकी सहायता से एक ज्योतिषो ४० जन्मकु डिलयो के स्पष्ट प्रह—एक िन में तैयार कर सकता है।

६—माननीय डा० श्री सम्पूर्णानन्दजी संस्कृत के प्रकायृह विद्वान् हैं श्रीर भारतीय ज्योतिष के जीर्थोद्धार में सतत प्रयत्नशीज हैं। इस विद्या की सेवा के जिए समस्त भारत उनका कृतज्ञ है। उन्होने कृपाकर इस पुस्तक की मृमिका जिजकर मुमे विशेष अनुमहीत किया है। मैं इसके जिये उन्हें श्रनेकानेक धन्यवाद देता हूं श्रीर हदय से श्रामारी हूं।

इस पुस्तक के जिखने में मुफे अर्घकायड-वाचस्पति पडित मोतीजाज जी नागर से बहुत से सत्परामर्श प्राप्त हुए हैं। उन्हें मी घन्यवाद देता हूँ।

७—यदि इसके अन्तर्गत कोई विषय अस्पष्ट या विशेष विचार के योग्य हो तो पाठक मुभे स्चित करने की कृपा करें। जो पाठक अपनी जन्मकुंदली, वर्ष पत्र आदि दिखाना चाहते हो वे भी नीचे लिखे पते पर पत्र द्वारा या टेली-फोन से समय निश्चित कर मिल मक्ते हैं। विद्वान् पाठकों तथा आलोचकों के सुफावों पर पूर्व ध्यान देकर अग्रिम संस्करण में इसे और भी विशेष उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। यत कृपालु विद्वानों से प्रार्थना है कि अपने-अपने विशिष्ट सुमाव देकर अनुमहीत करें। शुमम्

विजेयादशमी, २०१६ १३ दरियागंज दिल्ली । टेलीफोन नं० २ ३७२८

विनीत गोपेशकुमार स्रोक्ता

# विषयानुक्रमणिका प्रथम भाग—जातक विचार

| पहला प्रकरण                                                    | नच्चत्र        |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| मंडल नवप्रह ।                                                  | €-9 €          |
| दूसरा प्रकरण-काल पश्चिय - साताइ-पद्म-शुक्ल पद्म की तिथि        | यो कृष्य       |
| पच की तिथियाँ — म स—मम्त्रत्सर—ग्रधिकमास — राशि ।              | १६-२१          |
| तीसरा प्रकर्गा                                                 | -नामाचर        |
| —योग—करखः।                                                     | २२-२८          |
| चौया प्रकरण प्रह छोर राशि-परिचय पुरुष छौर स्त्री राशि          | , उच्च,        |
| नीच, स्त्रराशिदिशाश्रों के स्वामी- ग्रहों का शुभत्व व पापत     | —तत्व-         |
| रग —वर्ष –काल –नैसर्गिक मैत्री—तास्क्रालिक मैत्री—पंचधा        | मैत्री         |
| चर स्थिर, द्विस्वमान—पृष्ठोदय, शीर्घोदय — डमयोदय राशि —ि       | द्वावली,       |
| रात्रिवत्ती, केन्द्र, त्रिकीया पर्याफर, आपोक्तिस-क्रिक,- उपचर  |                |
| तया र्ड।र्घ राशियाँ ।                                          | ₹ 8-3 5        |
| पाँचवां प्रकरण-जन्म कुरहली बनाना- इष्ट-सम्म निकालने का         | प्रकार—        |
| लग्न स्पष्ट करना।                                              | ₹ <b>८-</b> 88 |
| खुटा प्रकर्ऽा-सावसम्य करना- भावचक ।                            | 84-88          |
| सातवौ प्रकरण-प्रह स्पष्ट करना-चित्तत चक्र।                     | ५०-५५          |
| माठवां प्रकरणपड्वर्ग या सप्त वर्ग बनानाहोरा- द्रोध्काण         | सप्तमाश        |
| नवाँश-इत्रशांश ग्रीर ग्रिशांश कुरहितयां।                       | ४४ ६४          |
| नवीं प्रकरण-किस माव से क्या विचार करना चाहिए- माव सम्बन्ध      | श विशेष        |
| विचार — उटाहरण – भावकारक – वस्तुक्रों के स्थिर कारक।           |                |
| दसवा प्रकरण-विशोत्तरी महादशा निकासना-सुरत दशा-भोग्य            | दशा            |
| विशोत्तरी महादशा चक ।                                          | 65-60          |
| ग्यारहवां प्रकरण - धन्तदंशा - प्रहों की श्रन्तदंशा निकासना प्र | स्यन्तर ।      |
|                                                                | 95-50          |

- वारहवाँ प्रकरण राश्चि फल विविध जन्मलग्नों का तथा विविध राशियों में चन्द्रमा का फल — सूर्य, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु का विविध राशिगत फल ॥
- तेरहवाँ प्रकरण--- प्रहों के भावफल--- सूर्य, चन्द्रमा, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु, केतु के विविध भावगत फल-- प्रहों के विशेष वर्षे। ६४-१०१
- चौदहवाँ प्रकरण भावाधीश विचार -हेन्द्र, त्रिकोण शुभ-पाप क्रूर-सीभ्य — प्रहो को दृष्टि — भावाधिप होने के कारण शुभता — ३,६,११, भावों के स्वामी —केन्द्रों के स्वामी — भावेशों की परस्पर तुखना — २ तथा १२वे भाव के स्वामी — श्रष्टभेश का विचार - शुभग्रह यदि केन्द्रों के स्वामी हो — राहु शौर केतु का विचार ,

पन्द्रहर्वा प्रकरण— राजयोग विचार—देन्द्र और त्रिकोण के स्वामियों का सर्वध—सवध किसे कहते हें—प्रवत्त राजयोग—नवमेश दशमेश की शुभकारिता का विचार—विशिष्ट राजयोग! ११६-१-४

सोलहर्वा प्रकरण्—मारक विचार—श्चल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, — जैमिनि का मत—होरा लग्न — मारकेश—शांन को विशेष मारकता।

१२४ --- १३२

सत्रहर्ना प्रकरण — महादशा तथा श्रन्तदंशा का फल — उदाहरण — श्रात्म-संबंधी श्रीर सधर्मी प्रहो की विदेचना — यदि महादशानाथ श्रीर श्रन्त-दशानाथ विरुद्ध धर्मी हो — केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणेश का श्रन्तर — विविध उदाहरण।

#### द्वितीय भाग-वर्ष फल विचार

- भ्रठारहवा प्रकरण--- वर्ष कुण्डली का सिद्धान्य--- वर्ष कुंडली बनाना-- प्राचीन मत---- नवीन मत---- मुधा। १४६-१४६
- बीसवाँ प्रकरण --वर्षकु डब्ती के पोडरा योग -- इक्कवाल, इन्द्रुवार, इत्थशाल,

इसराफ, नक्त, यमया, मण्ड, कम्बूल, गैरि कम्बूल, खल्लासर, रह, दुफालिकु-थ, दुत्यकुत्थीर, श्रुमतम्बीर कुत्य, दुरुफ-मुंथानिचार--पताकी चक्र।

इक्कोसवाँ प्रकरण - वर्ष में दता लगाने का प्रकार - सुहादशा - उदाहरखा। १७८-१८१

वार्डसर्वा प्रकरण — गोचर विचार — सूर्य, चन्द्रमा, मगल, ब्रुध, वृहस्पति, शुक्र, शित, राहु, वेतु, का जन्म-राशि से गोचरवश शुभाश्चम फलादेश। वेध विचार — विपरीत वेध विचार — संशतिवश गोचर विचार

१म१-२०१

तेईसवां प्रकररा — ग्रारिप्टशांति — सूर्यं, चन्द्र, मगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का टान, रनान, — जपहोम श्रादि द्वारा शान्ति २०१-२०६

#### त्तीय भाग-प्रश्न विचार

चौदीसर्वा प्रकरण — प्रश्न-पद्धति धौर ग्रह् — एक से ग्रधिक प्रश्न, ग्रहों के दीप्त श्रारि उगमेद — ग्रहों के स्वरूप थौर सच्चा । २०६-२१३ पच्चीमर्वा प्रकरण – प्रश्न विचार — क्सि भाव से क्या निचार करना — भावों से कार्य मफलता का ज्ञान — श्रोशिक कार्य सिद्धि — ताजिक के योगों का उपयोग । भूत, भविष्य, वर्तमान सम्यन्धी प्रश्न । २१४२२३ छन्त्रीमर्वा प्रकरण — १,२,३ मावसवधा प्रश्न प्रथम भावसवंधी प्रश्न — धन श्रादि का विचार — तृनीय मावसवंधी विचार । २२३-२२७

मत्ताईसवाँ प्रकर्गा — ४, ६, ६ माव संयन्धी प्रश्न भूम, मकान ग्रादि सम्यन्धित प्रश्न – प्रश्न द्वारा संतानविचार — पुत्र-क्रन्या ज्ञान । रोग-यात्रु नीकरी-विचार-प्रश्न २२७ २४०

ग्रहाईसर्वा प्रकरण—७,८,६, भावसम्बन्धी प्रश्न— मुकदमे तथा यात्रा सम्बन्धी प्रश्न—विवाह तथा स्त्री-पुरप के परस्पर प्रोम-सम्बन्धी प्रश्न—मृत्यु —नवस मात्र सम्बन्धी प्रश्न । २४०-२५७

तनन्तीस वौ प्रकरण्--१०,११,१२, भावसम्बन्धी प्रश्न--पद-प्राप्ति विचार ---प्रश्न द्वारा जामाजाम खादि । २५७-२६४ तीसवां प्रकरण्—क्रोडकाण स्वरूप से चोर का निर्णय—३६ क्रोटकाणों का स्वरूप—चोरो गईं वस्तु का विचार २६४-२७४

#### चतुर्थ भाग-मृहूर्त्त विचार

इकत्तीसर्वा प्रकर्ण-रत्तम और श्रधम योग-द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि थोग श्रादि-श्रानन्दादियोग चक-विषधदी-वार वेला २७६-२८५. बत्तीसर्वा प्रकरण-विविध विचार-सद्गा विचार-चोदी का पाया-सुवर्ण पाद आदि- गडान्त-मूल आदि नचत्र मे जन्म का विचार २-६-२६१, बेतीसवां प्रकरगा—मेलापक विचार—विवाह सेलापक—विश्वकत्या श्रादि का विवरण-मगलीक दोष-लडके सहिकयों की जन्म क्यहली का मिलान-गुरा निर्धंय-₹05-935 चौतीसवौ प्रकरण-स्वामी सेवक मेलापक, काकिणी विचार पैतीमवा प्रकरण - यात्रा प्रकरण दिङ्शूल-नक्तत्र शूल -योगिनी लग्नसम्यन्धी धन्ययोग — सर्वधात चक्र नचत्र विचार - गोरख पत्र से यात्रा ३०७-३२२ खतीसवा प्रकरण - वार और नस्त्र नस्त्रों के अ्व-चर-सिप्र-टम मिश्र-सञ्च-सदु-तीच्या त्रादि सेद -नवत्रों की प्रधोसुल जादि संज्ञा बस्त्रधारया सहर्त - पेड पीधे लगाने का महर्त-मधकार्य - गाय येल खरीदना, दवा बनाना या प्रारम्भ करना-बस्तु खरीदने तथा बेचने ग्रादि के विविध सहते। 273-233

नोट-पुरतक के भ्रन्त में दिल्ली की लग्न सारिग्री, सर्वत्र के लिये उपयोगी दशमलग्न सारिग्री, दशा तथा धन्तर्दशा चक्र तथा लाधवार्थ सारिग्री दी गई है।

## सुगम ज्योतिष प्रवेशिका

#### प्रथम भाग---जातक-विचार

#### पहला प्रकरण

## श्राकाश-परिचय

ज्योति या 'ज्योतिस्' का अर्थं है प्रकाश, तेज पुञ्ज — चमकीली वस्तु या पदार्थं। आकाश अनेक तेज पुञ्जो से प्रकाशमान् है। आकाश का विस्तार कितना है इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। 'प्रकाश' या रोशनी प्रदान करने वाले कितने सूर्य या तारागण आकाश में हैं इसका पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं। हाँ, यह अवव्य है कि हमारे सूर्य की अपेक्षा और भी अधिक प्रकाशमान्, इससे भी वड़े तथा अधिक प्रभावजाली तेज पुञ्ज (तारागण) आकाश में हैं। वे हमारी पृथ्वी से इतनी अधिक दूर हैं कि उस दूरी को हम 'अरवो' 'खरवो' मीलो में भी व्यक्त नहीं कर सकते।

'प्रकान' या रोगनी की रफ्तार १ मिनिट में १, ६,००० एक लाख छियासी हजार मील है। अर्थात् यदि पृथ्वी से १,६६,००० मील दूर कोई तेज रोशनी आविर्मूत हो, तो उस रोगनी की प्रकाश-किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में १ सेकिंड का समय लगेगा। वहुत से तारागण पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में सैकडों वर्ष लगते हैं। इसीसे उनकी दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। 'ब्रह्मपुराण', के अध्याय २४ में आकाश के अपरिमित विस्तार का वर्णन दिया गया है और २५वे अध्याय में भगवान् नारायण का, शिशुमार-आकृति का जो आकाश में विराट् रूप है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

तारामयं सगवतः शिशुमाराकृतिप्रभोः। दिवि रूपं हरेयं तृतस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः॥

'श्रीमदभागवत' पचग ःस्कन्च के श्रध्याय २२-२५ में भी भ्राकाश का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिशुमार चक्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 'सप्तर्पियो' (सात तारो का मण्डल) से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रवलोक है। काल द्वारा जो ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर धुमाये जाते हैं उन सबके आधार-स्तम्भ रूप से 'ध्रव' है। बहुत से शास्त्रों मे इस श्राकाशीय विस्तृत तारामण्डल का 'शिशुमार' इस नाम से वर्णन है, शिशुमार 'सु स' को कहते हैं। यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूँछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। इसके कटि प्रदेश में 'सप्तिषि' हैं। यह शिशुमार दाहिनी ग्रोर को सिकड़-कर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थिति मे अभिजित् से लेकर पुनर्वसु तक चौदह नक्षत्र इसके दाहिने भाग में है तथा पुष्य से लेकर उत्तराषाढ पर्यन्त चौदह नक्षत्र इसके वाये भाग में हं । इसकी पीठ मे भ्रजवीयी (मूल, पूर्वाषाढ भीर उत्तरापाढ नामक नक्षत्रों के समूह) है और उदर (पेट) मे आकाश-गगा है। इसके दाहिने श्रीर बाये कटि-तटो में पुनर्वसु ग्रीर पुष्य नक्षत्र हैं, पीछे के दाहिने और वाये चरणों में ब्राद्धी और ब्राब्लेपा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और वाये नयुनो में कमशः श्रमिजित् भीर उत्तरापाढ नक्षत्र हैं। इसी प्रकार दाहिने और वाये नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ नक्षत्र एव दाहिने ग्रौर वाये कानो मे घनिष्ठा ग्रीर मूल-नक्षत्र हैं। ,मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा —ये द नक्षत्र शिशुमार की वायी पसलियो मे तथा मृगशिर्, रोहिणी, कृत्तिका, भरणी, ग्रश्विनी, रेवती, उत्तरामाद्र तथा पूर्वामाद्रनक्षत्र इस 'कुण्डलीभूत' 'नारायण'

क २७ प्रसिद्ध नवत्र तथा श्रमिजिए को मिलाकर कुल २८ है ।

की दाहिनी पसलियों में हैं। शतिभषा और ज्येष्ठा ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और वाये कंघों की जगह हैं। इस 'शिशुमार' की ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र-रूप यम, मुखों में मगल, लिंग-प्रदेश में शिन, ककुद् में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चन्द्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनीकुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं।

"एतद् है व भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपम्" श्रथीत् यह भगवान् विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है।

उपर्युक्त विस्तृत वर्णन के लिए देखिये 'श्रीमद्भागवत' के पंचम स्कन्य के श्रध्याय २२-२४ तथा 'विष्णु पुराण' द्वितीय श्रक्त के श्रध्याय ७-१२।

इस विष्णुस्वरूप द्वारा अनन्त-ब्रह्माण्डनायक पृथ्वी के चराचर प्राणियो की—स्थावर जगम सभी पदार्थों की—सृष्टि-स्थिति-विलय करते हैं। इसी नारायणी शक्ति का पृथ्वी के जीवो पर, अन्त भ्रादि पदार्थों पर, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ,भ्राथिक तथा व्यापारिक जगत् पर क्या प्रभाव पड़ता है—यह ज्योतिप का विषय है।

यह पौराणिक मत है। गुद्ध ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारी पृथ्वी ब्रह्माण्ड का एक 'ग्रणु' मात्र है जो समस्त सौर (सूर्य)-मडल, भ्रनन्त कोटि तारागण, ग्रहों ग्रादि से प्रभावित है।

दार्शनिक मत से 'नारायण' के शरीर मे ग्रह-सचार से जो कुछ होता है उसका प्रभाव 'नर' (मनुष्य) पर भी पड़ता है।

"यात्पडे तत्ब्रह्माण्डे" यह दर्शन का सुपरिचित और सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है — जिसके व्याख्यान की आवश्यकता नही। अर्थात् जो-कुछ इस शरीर 'पिंड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। ब्रह्माण्ड बडे पैमाने

**क्श्रीमद्भागवत ४—२३—** ।

पर शरीर (पिंड) है। इस शरीर (पिंड) के अन्तर्गत रहने वाला भायाविच्छन्न आत्मा है। अखिल ब्रह्माण्ड की केन्द्रीय चित् शक्ति

परमात्मा है।

"जीवो ब्रह्मैंव नापरः" जो 'जीव' है वही 'ब्रह्म' है—यह वेदान्त सिद्धान्त विदित ही है। जिस तरह उपर्युंक्त विणत तारामय विष्णु का विराट् शरीर कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड के विराटतम विष्णु परिमाण के मुकाबले में एक प्रणुमात्र है उसी प्रकार शिशुमार-रूपी विष्णु शरीर के मुकाबले में मनुष्य-शरीर एक श्रणु मात्र है, किन्तु 'नारायण' का श्रश्च होने से 'नर' में भी सब कुछ है—जो नारायण में है वह 'नर' में है।

सभी को विदित है कि सूर्य और पृथ्वी के सम्बन्ध से ऋतु-परिवर्तन होता है—कभी ग्रीष्म, कभी वर्षा, कभी जाड़ा ये सब सूर्य और पृथ्वी की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण होते हैं। वर्षा न हो तो उपज न हो; अन्न न हो तो प्राणधारी नष्ट हो जावे। जो कुछ भी खाया जाय उसे 'अन्न' कहते हैं। इस विस्तृत— निस्सीम भ्राकाश में 'पृथ्वी' की कोई गणना ही नही। एक नारगी की भ्रपेक्षा जितनी बड़ी पृथ्वी है—पृथ्वी की भ्रपेक्षा उतना ही बड़ा सूर्य है। इससे अनुमान हो सकता है कि सूर्य कितना बड़ा है।

भनक यहाँ एक शंका होना स्वाभाविक है कि जब इस विराट् आकाश में अनन्त कोटि तारागण हैं तो भारतीय ज्योतिष ने अपने गणित, फलित आदि में २७ नक्षत्र और १ ग्रहों को ही प्रधानता क्यो दी ? इसका कारण यह है कि आकाश में एक प्राय: गोल (कुछ लबोतरा) मार्ग है।

इस मार्ग में पृथ्वी निरन्तर चक्कर लगाया करती है। स्राकाश

यह इच्टान्त केवल यह बताने के लिए है कि पृथ्वी की अपेका सूर्य बहुत बढा है। वास्तव में पृथ्वी और सूर्य में बही अनुपात है जो १ श्रीर १३८४४७२ में। पृथ्वी से सूर्य साई नौ करोड़ मील दूर है।

में कोई सड़क नहीं है, न कोई मील के पत्थर लगे हैं तब यह मालूम कैसे पड़े कि पृथ्वी कितना चल चुकी और अब कहाँ है? इस समस्या को हल करने के लिए—जिस मार्ग पर पृथ्वी घूमती है—उस पर या उसके आसपास स्थित नक्षत्रों में से २७ नक्षत्र चुन लिए गये है। ये स्थिर नक्षत्र हैं। ग्रह (चन्द्र, मगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शिन) तो घूमते रहते हैं किन्तु नक्षत्र अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इन २७ नक्षत्रों से वही काम लिया जाता है जो मील के पत्थरों से लिया जाता है। यदि कोई मोटर दिल्ली से कलकत्ते के लिए रवाना हो और हम कहे कि वह २७० वे मील पर है तो दिल्ली से कलकत्ते जो सड़क जाती है उसका नक्या पास में होने से, हम तुरन्त यह जान सकते हैं कि इस समय मोटर कहाँ है। इसी प्रकार पृथ्वी के गोलाकार मार्ग को २७ नक्षत्रों में वाँटने की व्यवस्था इसलिए की गई कि आकाश में निश्चत स्थान का निर्देश किया जा सके।

नक्षत्र—ये २७ नक्षत्र निम्नलिखित हैं:

| ₹. | ग्रध्विनी | १० मघा              | १६ मूल          |
|----|-----------|---------------------|-----------------|
| ₹. | भरली      | ११ पूर्वा फाल्गुनी  | २०. पूर्वापाढ   |
| ₹. | कृत्तिका  | १२. उत्तरा फाल्गुनी | २१. उत्तरापाढ   |
| ٧, | रोहिएी    | १३. हस्त            | २२. अवरा        |
| ų. | मुगशिर्   | १४. चित्रा          | २३. घनिष्ठा     |
| Ę. | भाद्री    | १५. स्वाती          | २४ शतभिपा       |
| ø, | पुनर्वसु  | १६. विशाखा          | २५. पूर्वामाद्र |
| ۲. | पुप्य     | १७. श्रनुराधा       | २६ उत्तरामाद्र  |
| ٤. | भारलेपा   | १८. ज्येष्ठा        | २७. रेवती       |

किसी समय वैदिक काल में 'उत्तराषाढ' ग्रीर 'श्रवण' के बीच में 'ग्रिमिजित' नामक नक्षत्र की गणना ग्रीर को जाती थी। किन्तु श्रव कही-कही (जैसा कि क्यर दिये गए 'ब्रह्म पुराण', 'श्रीमद्भागवत' ग्रादि उद्धरणों से स्पष्ट है) ग्रिमिजित् की चर्चा ग्राती है। किन्हीं-किन्ही ज्योतिय के चक्तो में भी ग्रिमिजित् का प्रयोग किया गया है, किन्तु ६६ फीसदी ज्योतिष के विचार में २७ नक्षत्रों को ही भचक (पृथ्वी-परिश्रमण के मार्ग) का आघार माना है। 'म' कहते हैं 'नक्षत्र' को। 'चक्त' कहते हैं गोलाकार घूमने वाली वस्तु को। 'चक्त' से ही 'चक्कर' शब्द वना है। इस कारण 'मचक' का अर्थ है वह नक्षत्रों का गोलाकार चक्कर जिस पर कोई चीज घूमती हो। इस नक्षत्र-चक्र पर पृथ्वी घूमती है। वर्ष के प्रारम्भ में पृथ्वी श्रव्विनी नक्षत्र के प्रारम्भिक बिन्दु पर रहती है। वर्ष-भर भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इस कम से समस्त नक्षत्रों पर घूमती हुई वर्ष के श्रन्त में फिर श्रव्विनी नक्षत्र के प्रारम्भिक बिन्दु पर श्रा जाती है।

नवग्रह—हम लोग पृथ्वी के जीव हैं। पृथ्वी पर वास करते हैं अत पृथ्वी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। यह समक लीजिए कि हम पृथ्वी के ग्रंग हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी के परिभ्रमण का मार्ग २७ नक्षत्रों का चक्र है। चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। चन्द्रमा के प्रकाश और प्रभाव से पृथ्वी की सारी वनस्पति पैदा होती है। समस्त जड़ी-बूटी, पेड़-पौधे सब चन्द्रमा से पोषण प्राप्त करते हैं। इसी कारण चन्द्रमा को 'श्रीषिधपति' कहते हैं। समुद्र में ज्वार-भाटे का कारण भी चन्द्रमा ही है। इस कारण हम चन्द्रमा से भी प्रभावित हैं।

्रवाकी मंगल, बुघ, बृहस्पित, गुक, शिन ये पाँचों ग्रह सूर्यं के नारों ओर अमण करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्यं का चक्कर लगाती अर्थात् सूर्यं की प्रदक्षिणा करती रहती है वैसे ही ये पाँचों ग्रह भी सूर्यं की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इस कारण इन ग्रहों का भी हम पृथिवीवासियों पर प्रमाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी सूर्यं के नारों ओर प्रदक्षिणा करती है, इस कारण जिन नक्षत्रों के पास से वह जाती है जन २७ नक्षत्रों का तथा जो ग्रह सूर्यं के नारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं जनका विशेष प्रमाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः भारतीय ज्योतिष का आधार १ ग्रह और २७ नक्षत्र हैं।

मंगल, वुष, वृहस्पति, शुक्र, शनि—इन पाँच ग्रहों के ग्रतिरिक्त राहुं ग्रीर केंतु दो ग्रह ग्रीर भारतीय ज्योतिष में माने गये हैं तथा हर्शल, नेपचून एवं प्लूटो ये तीन ग्रह पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रीर मानते हैं।

'राहु ग्रीर केंद्र—राहु ग्रीर केंतु दो उपग्रह हैं। ये कोई दिखाई देने वाले ग्रह नहीं हैं इसी कारण इन्हें 'छाया'-ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ग्रीर भ्रमण का एक मार्ग है। चन्द्रमा का पृथ्वी के चारों ग्रीर भ्रमण का एक श्रन्य मार्ग है। चहां ये दोनों मार्ग एक-दूसरे को काटते हैं उस विन्दु का नाम 'राहु' है। चन्द्र ग्रपने मार्ग पर चलता हुग्रा जव-जव 'भचक' के उस स्थान पर पहुं-चता है जिसको पार करने पर वह उत्तर को चला जावेगा उस बिन्दु को 'राहु' कहते हैं। ग्रत ग्रंगेजी ज्योतिष में इसे 'राहु' न कहकर North Node of the Moon कहते हैं। चन्द्रमा चक्कर पूरा करता हुग्रा जव 'भचक' के उस विन्दु पर पहुँचता है जिसे पार करने पर 'दक्षिण' को चला जावेगा तो उस बिन्दु को 'केंतु' कहते हैं। इसी कारण ग्रग्नेजी ज्योतिष में इसे 'South Node of the Moon कहते हैं।

राहु का स्वरूप सपं की माँति माना गया है। राहु को सपं का सिर तथा केतु को पूँछ कहते हैं। यह जो पृथ्वी के मार्ग और चन्द्रमा के मार्ग का—एक-दूसरे को काटने वाला 'चौराहां या 'विन्दु' है वह स्थिर नहीं है। वह सरकता रहता है और १८ वर्ष में मण्डलाकार घूमकर फिर अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। इसलिए लोक-व्यवहार में कहते हैं कि राहु को पृथ्वी की परिक्रमा करने में १८ वर्ष का समय लगता है। यह जो 'राहु' का स्थान है (दोनों मार्ग जहाँ एक-दूसरे को काटते हैं वह 'चौराहा') वह पीछे की ओर सरकता रहता है। अधिवनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र, रेवती से उत्तरामाद्र, उत्तरामाद्र से पूर्वाभाद्र इसी कम से पीछे की ओर कुछ-कुछ हटता रहता है। अत लोक-व्यवहार में कहते हैं कि राहु

<sup>#</sup> सूर्य ग्रीर चन्द्र यह दो तो प्रधान ग्रह है ही।

उलटा चलता है या 'वक्ती' है। 'वक गति' कहते हैं टेढ़ा या उलटा चलने को।

सूर्य-चन्द्र देदीप्यमान ग्रह हैं, चमकते हैं। राहु-केतु कल्पित बिन्दु मात्र हैं,स्थान मात्र है, देखे नही जा सकते। 'छाया' ग्रह हैं। सूर्यक, चन्द्र सदैव ग्रागे की ग्रोर श्रश्विनी से भरणी, भरणी से कृत्तिका, कृत्तिका से रोहिणी—इस कम से ग्रागे चलते हैं। इस कारण से सूर्य-चन्द्र ग्रादि को 'देवता' कहने हैं (दिव्—चमकना) तथा इनसे विरुद्ध धर्म, गुण, स्वभाव वाले राहु-केतु को 'असुर' कहा गया है। यही पौराणिक कथाग्रो का ग्राधार है।

सूर्यं, चन्द्रं, मगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र व शिन आकाश में किस स्थान पर है यह पचाग में दिया रहता है। जब जन्म-कुण्डली, वर्ष-कुण्डली या प्रश्न-कुण्डली बनानी हो तब अभीष्ट समय में कौन-सा ग्रह कहाँ है यह शुद्ध पचाग में देखना चाहिए। कुण्डली बनाना, लग्न तथा ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट करना आगे बतलाया गया है।

### दूसरा प्रकरण काल-परिचय

। सभी देशो में -- अनादि काल से 'समय' को व्यक्त करने का कोई-न-कोई क्रम चला आया है। भारतीय पद्धति निम्नलिखित है:

३ लव काश् निमेष
३ निमेष काश क्षण
४ क्षण कीश् काष्ठा
१४ काष्ठाकाश लघु

१४ लघु की १ घडी ⊚ २ घड़ी का एक मुहूर्त ६० घड़ी का दिन-रात ७ दिन-रात का १ सप्ताह

#वास्तव में सूर्य चलता नहीं है — प्रत्युत पृथ्वी चलती है, किन्तु पृथ्वी-वासियों को पृथ्वी पर से यही दृष्टिगोचर होता है कि सूर्य चलता है।

नोट--- १ बड़ी == २४ मिनिट । इस आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं:
 कि भारतीय पद्धति कितनी सुदम है ।

सप्ताह — यह प्रायः सबको विदित ही है कि ७ अहोरात्र (दिन-रात) का एक सप्ताह होता है। सूर्यादि ७ अहों के नाम से सात बार होते हैं। सूर्यवार (रिव), सोमवार (चन्द्र), मगलवार, बुघ-बार, बृहस्पतिवार (गुरु), शुक्रवार और शनिवार। वारो का नाम इसी कम से क्यो रखा गया है यह हमारी लिखी हुई 'अक-विद्या' (ज्योतिष) नामक पुस्तक में पृष्ठ ११ पर वताया गया है।

पक्ष-ग्रमावास्या उस रात्रि को कहते हैं जिस दिन चन्द्रमा विल्कुल दिखाई नही देता। पूर्णिमा उस रात्रि को कहते हैं जिस दिन पूरा चन्द्रमा ग्राकाश में दिखाई देता है। यह तो वास्तव में बच्चो को समसाने वाली परिभाषा है। ज्योतिष के श्रनुसार 'तिथि' का निर्णय होता है—सूर्य और चन्द्रमा की पारस्परिक 'दूरी' की नाप से।

सूर्यं और चन्द्रमा की दूरी फुटों, गजो या मीलों में नहीं नापी जाती है विल्क डिग्री या अजो में नापी जाती है। पृथ्वी सूर्यं के चारों श्रोर घूमेती है श्रोर चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस भ्रमण के चक्कर में कभी तो पृथ्वी से देखने वाले को सूर्यं तथा चन्द्रमा एक ही डिग्री (श्रश) में दिखाई देते हैं, कभी १८० डिग्री दूर। यह नीचे के चित्र से स्फट किया जाता है।

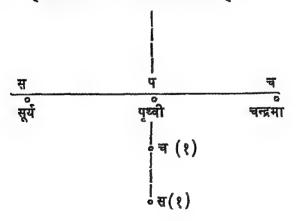

यदि पृथ्वी 'प' स्थान पर है और सूर्य 'स' स्थान पर तथा चन्द्रमा 'च' स्थान पर—तो 'स' और' च' में १८० डिग्री (ग्रंशो) का फासला होने से पूर्णिमा हुई। किन्तु यदि पृथ्वी 'प' पर है ग्रीर चन्द्रमा च (१) स्थान पर तथा सूर्य 'स' (१) स्थान पर तो पृथ्वी से देखने वाले को 'स' और 'च' एक ही डिग्री (ग्रंश) मे दिखाई देने के कारण ग्रमावास्या हुई। जैसे चाँदे से रेखा-गणित में 'डिग्री' नापी जाती हैं वैसे ही ज्योतिष में भी। जब सूर्य ग्रीर चन्द्रमा एक ही अश पर ग्रा जाते हैं तो सूर्य की रफ्तार धीरे ग्रीर चन्द्रमा की तेज़ होने के कारण चन्द्रमा ग्रागे-ग्रागे भागता जाता है ग्रीर कमशः सूर्य ग्रीर चन्द्रमा मे अतर बढ़ता जाता है। इसी ग्रतर को वताने वाली 'तिथि' है।

जब चन्द्रमा श्रीर सूर्य के ठीक एक श्रंग पर श्राकर चन्द्रमा श्रागे बढने लगता है तब इन पन्द्रह तिथि के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं।

#### शुक्ल पक्ष की तिथि

| ० हिग्री   | से १२ | डिग्रं | ो तक १     | प्रतिपद् | ६६ हिग्रीसे | १०५ | डिग्री तफ | ६ नवमी   |
|------------|-------|--------|------------|----------|-------------|-----|-----------|----------|
| <b>१२</b>  | २४    | •••    | 7          | द्वितीया | १०५         | १२० | १०        | दणमी     |
| २४         |       |        | Ę          | तृतीया   | १२०         | १३२ | 88        | एकादशी   |
| ₹€         |       |        | 8          | चतुर्यो  | १३२         | 888 | १२        | द्वादणी  |
| ४५         |       | -      | X          | पचमी     | <b>588</b>  | १५६ | £\$       | त्रयोदशी |
| Ę٥         |       |        | *          | पच्ठा    | १५६         | १६५ | 88        | चतर्दशी  |
| ७२         |       |        | 9          | सप्तमी   | १६=         | १५० | १५        | प्रशिमा  |
| <b>4</b> ያ | १६    | •••    | <b>_</b> 5 | भ्रष्टमी | }           |     | •         |          |

यह तिथियों को जानने का प्रकार है। जब चन्द्रमा सूर्य से ठीक

नोट :—'डिग्री' को ही खंश कहते हैं। 'श्रंश' के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ 'डिग्री' शब्द का प्रयोग किया गया है।

१८० डिग्री पर पहुँच जाता है तो दोनो का फासला कम होना जुरू होता है ग्रौर तिथियो का मान निम्नलिखित प्रकार से होता है: इन पन्द्रह तिथियो के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं।

#### कृष्ण पक्ष की तिथि

| १८० डिग्री के श्रत से }<br>१६८ डिग्री के श्रत सक- र्र १ प्रनिपद् | ६६ द४ | ८ घष्टमी     |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| १६८ डिग्री के ग्रत सक रे १ प्रनिपद्                              | द४ ७२ | ६ नवमी       |
|                                                                  | ७२ ६० | १० दशमी      |
| १५६ १४४ ३ तृतीया                                                 | Ęo ४⊏ | ११ एकादशी    |
| १४४ १३२ ४ चतुर्थी                                                | ¥5 3€ | १२ द्वादशी   |
|                                                                  | ३६ २४ | १३ त्रयोदशी  |
| १२० १०८ ६ वण्ठी                                                  | २४ १२ | १४ चतुर्दशी  |
| १० = ६ इ ७ सप्तमी                                                | १२ 0  | ३० अमावास्या |

उदाहरण—जिस समय चन्द्रमा व सूर्यं का अतर १६ डिग्री से कम होना प्रारम्भ होता है उसी समय से कृष्णपक्ष की अष्टमी प्रारम्भ हो जावेगी। इसी को वताने के लिए पचाग में लिखा रहता है "त्राज सप्तमी ३२ घड़ी १५ पल" "कल अष्टमी २६ घडी २७ पल" इसका अर्थ हुआ, जिस स्थान के हिसाव से पचांग वनाया है उस स्थान पर सूर्योदय के उपरान्त ३२ घड़ी १५ पल पर सूर्ये व चन्द्रमा का अन्तर ठीक ६६ डिग्री हो जावेगा और दूसरे दिन (उसी पंचांग के स्थान पर) सूर्योदय के उपरान्त २८ घडी २७ पल पर सूर्य-चन्द्रमा का अन्तर ८४ घड़ी रह जावेगा अर्थात् अष्टमी समाप्त हो जावेगी।

प्रायः विभिन्न पंचांगो में तिथियों का समय भिन्न-भिन्न दिया रहता है। भ्राजकल भ्रधिकत्तर पचांग भ्रपडित या भ्रर्घ-पडितो के`

नोट—चैत्र शुक्त प्रतिपद् से संवत्तर प्रारम्भ होकर वैशाख कृष्ण ध्रमा-चास्या को एक चान्द्रमास पूरा होता है। इस कारण ध्यमावास्या को ३० धौर पूर्णिमा को ९४ जिखा जाता है।

बनाये ग्रगुद्ध बिक रहे हैं। ग्रतः जो सस्ता पंचांग हुग्रा उसे ही शुद्ध मान लोग-बाग उसके ग्रनुसार ही तिथि-निर्णय कर लेते हैं।

मास—३० तिथियों का या दो पक्षों का 'चान्द्रमास' या चन्द्रमा का महीना होता है। १२ चान्द्रमास का एक वर्ष होता है। बारह मासों के नाम ऋमशः निम्नलिखित हैं:

(१) चैत्र, (२) वैशाख, (३) ज्येष्ठ, -(४) आषाढ, (६) श्रावण, (६) भाद्र, (७) ग्राश्विन, (६) कार्तिक,(६) मार्गशीर्ष,

(१०) पौष, (११) माघ, (१२) फाल्गुन ।

संवत्सर—उत्तर भारत मे प्रायः चैत्र गुक्ला १ (प्रतिपद्) से विक्रम सवत्सर का प्रारम्भ मानते हैं। किन्तु गुजरात देश में—वम्बई आदि दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तो में—कार्तिक शुक्ल १ (प्रतिपद्) से विक्रम सवत्सर का प्रारम्भ मानते हैं।

जब पृथ्वी सूर्यं का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक सौर-वर्षं (सूर्यं का वर्षं)होता है। यह ३६५ दिन, १५ घड़ी, २२ पल, व ५७। विपल का होता है।

श्रधिक मास- सूर्यं और चन्द्रमा के वर्षों में मेद होता है। सूर्यं का वर्षे ३६५ दिनो से कुछ श्रधिक और चान्द्र-वर्ष (चन्द्रमा के पृथ्वी के १२ चक्कर) करीब ३५४ दिन का ही होता है। इस कारण दोनों प्रकार के वर्षों में अन्तर यदि कायम रखा जावे तो कभी तो 'भाद्र' का महीना पड़े वर्षा ऋतु में, कभी प्रचड गरमी में, कभी घोर जाडे में। ऐसा न हो इसिलये दोनो प्रकार के वर्षों में करीब ११ दिन के फर्क को मिटाने के लिए 'मल' मास या श्रधिक मास (जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं) की योजना कर दी गई है। ॥

<sup>/</sup> शनीट—जब दो संक्रान्तियों के बीच में एक 'चान्द्रमास' पड़ जाता है तो उसे 'श्रधिक मास' कहते हैं। मुसजमानी ज्योतिष में यह योजना नहीं है इस कारण उनके ताज़िये श्रीर रोजे (चान्द्रमास के हिसाब से) कभी जाड़े में होते हैं तो कभी गर्मी में।

राशि—पृथ्वी के (सूर्य के चारों ग्रोर परिश्रमण के) मार्ग को १२ हिस्सों में वाँटा गया है। इस मार्ग के प्रत्येक स्थल की पहचान केवल तारों के विविध प्रकार के फुण्डो से होती है। इस 'मुण्ड' या 'ढेर' को संस्कृत में 'राशि' कहते हैं। लौकिक भाषा में भी 'रास' ढेर या समूह को कहते हैं।

इस मार्ग के १२ भागों को १२ राशि कहते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो इसे जाना —एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना—या सस्कृत में 'सक्रमण' कहते हैं। इसी से सक्रान्ति शब्द बना है। बगाल तथा पंजाब में लोक-व्यवहार में सौर (सूर्य)-मास विशेष प्रचलित है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब वैशाख प्रारम्भ होता है। क्रमशः सूर्य-सक्रान्ति के विचार से निम्नलिखित १२ मास होते हैं:

मेष राशि मे जब सूर्य प्रवेश करता है तो 'सौर' वैशाख प्रारम्भ होता है। जब वृषम में प्रवेश करता है तब ज्येष्ठ। इसी प्रकार मिथुन मे आषाढ, कर्क मे श्रावण, सिंह मे भाद्र, कन्या मे श्राश्विन, तुला में कार्तिक, वृश्चिक मे श्रयहण (मार्गशीर्ष), वनु मे पौप, मकर मे माघ, कुम्म मे फाल्गुन श्रीर मीन राशि मे सूर्य की स्थिति होने पर चैत्र होता है।

' ये तारीखे सूर्यं के अश के अनुसार होती हैं। उदाहरण के लिए सूर्यं सिंह राशि में १७ अंश पर हुआ तो १७ भादो हुई।

पहले 'घड़ी-पल' द्वारा ही 'काल' या 'समय' व्यक्त किया जाता था। ग्रब घटो तथा मिनिटो में किया जाता है।

/ १ घटा = २ १ घडी, १ मिनिट = २३ पल पृथ्वी के परिश्रमण के मार्ग को (किसी भी गोल दायरे में ३६० डिग्री या ग्रश होते हैं) 'भचक' या नसंत्र-मण्डल कहते हैं। #

अ नोट—इस मार्ग वा दूरी को व्यक्त करने के खिए निम्नलिखित शब्द व्यवहार में लाएे जाते हैं : राशि, अंश, कला, विकला।

### तीसरा प्रकरण पंचांग-परिचय

"श्रीतं स्मार्तं च गार्हस्थ्यं यद्विना नैव सिद्धय्ति । तत् कालाख्येश्वरस्यांङ्गं वन्दे तिथ्यादि पंचकम् ॥"

भ्रथात् जिसके बिना वैदिक, स्मार्त तथा गृहस्थी के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते उस 'काल' रूपी ईश्वर के भ्रग को — जिसका पांच भ्रगो द्वारा परिचय दिया जाता है — नमस्कार करता हूँ। वे पाच भ्रग कौन से हैं ?

किसी समय को व्यक्त करने के लिए—(१) तिथि (२) वार (३)नक्षत्र (४)योग और (५) करण इन पाँचो का व्यवहार किया जाता है। इस कारण इन पाँच अगो का जिस पुस्तक में परिचय हो उसे पच + अंग = पचाग कहते हैं।

पचाग मे प्रत्येक दिन के विवरण में प्रायः निम्नलिखित वाते दी हुई रहती हैं:

| सांकेतिक अक्षर | पूर्ण ग्रर्थ    | सांकेतिक ग्रक्षर   | पूर्ण स्रर्थ  |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| दि० मा०        | दिन-मान<br>तिथि | यो०                | योग           |
| ति॰ •          | तिथि            | स्०उ०              | सूर्य-उदय     |
| वा०            | वार             | स्०भ०              | सूर्य-भ्रस्त  |
| न०             | नक्षत्र         | स्पष्ट सूर्य सूर्य | की उस दिन     |
| यो०            | योग             |                    | के समय राशि   |
| क०             | करण             | 1                  | विकला ग्राहि। |

/ दिनमान—इसका अर्थ है दिन कितना -बड़ा होगा। ६० घड़ी में से दिनमान कम करने से रात्रिमान निकल आता है। गर्मी में

१.नोट-घ०प० = धड़ी पता।

६० विकला की १ कला.

६० कलाका १ अरंश (डिग्री),

३० अंश की १ राशि १२ राशि का १ अचक

दिन वडा होता है रात्रि छोटी, इस कारण दिनमान ग्रधिक होता है—रात्रिमान कम । जाड़े में इसके विपरीत होता है ।

4 तिथि—काल-परिचय वाले प्रकरण में समकाया गया है कि तिथि किसे कहते हैं। यह भी घड़ी-पलो में दी होती है। ग्राज यदि कोई तिथि ३२ घडी १५ पल दी है तो इसके बाद (३२ घडी १५ पल के बाद) ग्रागे वाली तिथि लग जावेगी यह जानना चाहिये।

वार—हिन्दू ज्योतिप मे ग्राज सूर्योदय से दूसरे दिन तक वार मानते हैं। श्रर्थात् यदि ग्राज बुघवार है तो कल सूर्योदय होने पर वृहस्पतिवार माना जावेगा। सूर्योदय होने के एक सेकिंड पहले तक बुघवार की रात्रि समभी जावेगी।

्रनक्षत्र—समस्त 'भवक' या नक्षत्र-मडल को २७ हिस्सों में बाँटा गया है। इस कारण ३६० ÷२७ = १३ डिग्रा (अश) २० कला—यह एक नक्षत्र का हिस्सा है। सारे 'भवक' को निम्नलिखित २७ हिस्सों मे बाँटा गया है। जिस हिस्से मे जो प्रमुख तारा स्थित है उसी के नाम से वह (श्राकाश का) भाग ख्यात हो गया है।

| विभाग       | रा॰ ग्र॰ क॰ से रा॰ ग्र॰ क॰ तक न | ধান           |
|-------------|---------------------------------|---------------|
| (१)         | ० ० ७ ,, ० १३२० ,, झा           | <b>वेवनी</b>  |
| (२)         | ०— १३—२० " ०— २६—४० " भ         | रखी           |
| (₹)         | o- 74-80 " 1- 60-0 " 2          | त्तिका        |
| (8)         | १-१०-० ,, १- २३२० ,, रो         | हिंगी         |
| <b>(</b> 1) | १-२३२० ,, २- ६४० ,, सु          | ाशिर्         |
| (६)         | २- ६-४० ,, २- २०-० ,, आ         | द्री          |
| (v)         | २- २०-० ,, ३- ३२० ,, पुर        | <b>र्विसु</b> |
| (=)         | 3- 3-20 " 3- 62-80 " 2          | य             |
| (3)         | ३—१६—४० " ४— ०— ० " स           | श्लेषा        |
| (१०)        | ४- ०- ० ॥ ४- १३-२० ॥ स          | षा            |
| (88)        | 8- 83- 30 " 8- 34-80 " A        | र्ग फाल्गुनी  |

नोट-१२ राशियां = २६ नस्त्र । इस कारण १ राशि = २६ (सवा दो) नस्त्र ।

```
रा० ग्रं० क० तक नक्षत्र
           रा० ग्र० क०
                                            ,, उत्तरा फाल्गुनी
           ४--- २६---४०
(१२)
                             x--- 23---20
                                            " हस्त
(१३)
           x- 20- 0
                         28
                                             " चित्रा
(88)
           ५--- २३---२०
                                            "स्वाति
           £-- 8-- 80
(१५)
                                             ,, विशाखा
(१६)
           E- 30- 0
                                            " अनुराधा
(१७)
           9-- 3--- Po
                                            ,, ज्येष्ठा
          0- 8E-80
-(१5)
                             ८== १३--२०
                                            " मूल
(38)
                             द— २६<del>-</del>४०
                                            " पूर्वाषाढ
.(२०)
           द--- १३-<del>--</del>२०
                             0 -09 -3
                                            " उत्तराषाढ
           z- 5£-80
(२१)
                             e- ?3---?0
                                            " श्रवस
(२२)
           e- 90- 0
                             ₹0— ६—४०
                                            ,, धनिष्ठा
           E- 23-20
·(२३)
                                            " शतभिषा
         $0- £-80
                             $0<del>--</del>20-- 0
(₹¥)
                         " ११— ₹—२०
                                            " पूर्वाभाद
(২খ)
         ₹0<del>--</del> ₹0-- 0
                            ११<del>--</del>१६--४०
                                            " उत्तरामाद्र
(२६)
         ११-- ३ -२०
(20)
         28- 54-80 " 55-0-0
                                           "रेवती
```

' चन्द्रमा जिस राशि, अश, कला, विकला में होता है उस भाग का स्वामी जो नक्षत्र माना गया है, "वह नक्षत्र है"—ऐसा व्यावहारिक भाषा में कहा जाता है।

"श्राज अशिवनी नक्षत्र २८ घड़ी २४ पल है"—इसका क्या
अर्थ श्रीरवनी नक्षत्र तो सदैव था—सदैव रहेगा। किन्तु अश्वनी
नक्षत्र आज २८ घडी २४ पल है इसका अर्थ है कि—जिस स्थान
के हिसाब से पचाग बनाया गया है—उस स्थान पर सूर्योदय के २८
घड़ी २४ पल तक चन्द्रमा प्रथम राशि के १३ अश २० कला
वाले भाग में (जो अश्विनी के नाम से स्थात है) रहेगा। ठीक २८
घड़ी २४ पल व्यतीत हो जाने पर चन्द्रमा प्रथम राशि के १३ अंश
२० कला वाले भाग को पार कर आगे वाले भाग में (जो भरणी के
नाम से स्थात है) चला जावेगा। इसलिए 'नक्षत्र' है—इस वाक्य

का वास्तविक ग्रथं हुग्रा ""नक्षत्र वाले भाग में चन्द्रमा इस समय तक रहेगा।"

लौकिक भाषा में कहते हैं—"ग्रापका जन्म-नक्षत्र क्या है ?" इसका ग्रर्थ है "जब ग्रापका जन्म हुग्रा था तव चन्द्रमा किस नक्षत्र वाले ग्राकाशीय विभाग मे था।" इसी प्रकार जब किसी से पूछा जाता है—"ग्रापकी राशि क्या है ?" तब इसका वास्तविक ग्रर्थ होता है, "जब ग्रापका जन्म हुग्रा तब चन्द्रमा किस राशि मे था।"

जन्म के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उसके अनुसार अक्षर चुनकर जन्म-नाम रखने की प्रथा है। प्रसिद्ध नाम अपनी रुचि के अनुसार माता-पिता कुछ, भी रख सकते हैं।

'प्रत्येक नक्षत्र का भाग १३ मश २० कला है। इसको ४ से भाग देने पर प्रत्येक का भाग हुआ ३ श्रश २० कला का। इस प्रत्येक भाग को 'पाद' (पैर) या 'चरण' कहते हैं। नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उसके अनुसार नाम का प्रथम श्रक्षर निम्नलिखित प्रकार से चुनो जाता है।

नामाक्षर—ग्राध्वनी (चू चे चो ला); भरणी (ली लू ले. लो), कृत्तिका (श्र इ उ ए), रोहिणी (श्रो वा वी वू); मृगिशर् (वे वो का की), श्राद्रों (कू. घड छ), पुनर्वसु (के. को हा ही), पुष्य (हू हे हो डा), आक्लेषा (डी डू डे डो), मघा (मा. मी मू मे), पूर्वा फाल्गुनी (मो टा टी टू); उत्तरा फाल्गुनी (टे टो पा पी), हस्त (पूषणढ), चित्रा (पे. पो रा री); स्वाति (क रे. रो ता), विशाखा (ती तू. ते तो); अनुराघा (ना. नी नू. ने), ज्येष्ठा (नो या यी यू), मूल (ये. यो. मा भी), पूर्वाषाढ (भू घा फा दा), उत्तराषाढ (भे. भो जा. जी); श्रवण (खी खूखे खो), घनिष्ठा (गा गी. यू गे); गतिभिपा (गो. सा सी. सू), पूर्वामाद्र (से सो दा दी), उत्तराभाद्र (दू. थ. भ ञा); रेवती (दे. दो च ची)।

/ उदाहरण—कोई बच्चा रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुया! (किस समय से किस समय तक चन्द्रमा रेवती नक्षत्र में था यह देखिये। उस समय को चार हिस्सों में बॉटिये। पहले हिस्से में जो समय श्राता है वह रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ। दूसरे हिस्से का समय द्वितीय चरण, तीसरे हिस्से का समय तृतीय चरण श्रीर चौथे हिस्से का समय चतुर्थं चरण कहलावेगा।) उस वच्चे को नाम दे ...... श्रक्षर से प्रारम्भ कर देवनाथ, देवदत्त देवीसहाय श्रादि रखा जावेगा।

योग—पचाग में दो प्रकार के योग दिये रहते हैं: (१) वार और नक्षत्र के योग से जो भ्रानन्द, काल, दह म्रादि २८ योग होते हैं, वे ३१वे प्रकरण में भ्रागे बताये गंए है।

(२) दूसरे प्रकार के योग २७ हैं, जो निम्नलिखित हैं :--

(१) विष्कुम्म (२) प्रीति (३) आयुष्मान् (४) सौभाग्य (५) शोभन (६) श्रतिगढ (७) सुकर्मा (८) श्रृति (६) श्रूल (१०) गढ (११) वृद्धि (१२) ध्रुव (१३) व्याघात (१४) हर्षण (१५) वैर (१६) सिद्धि (१७) व्यतीपात (१८) वरीयान (१६) परिष (२०) शिव (२१) सिद्ध (२२) साध्य (२३) श्रुम (२४) शुक्ल (श्रुक) (२५) ब्रह्म (२६) इन्द्र तथा (२७) वैद्यति।

इस 'योग' का प्रर्थ है सूर्य भीर चन्द्रमा के राशि, कला, विकला का योग या जोड ।

उदाहरण के लिए ता० १८ सितम्बर, १९५८ को प्रात.काल ५३ बजे (भारतीय स्टैण्डड टाइम)।

| _             | रा०        | ग्र०       | क०        | वि० |
|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| सूर्यं स्पष्ट | <b>x</b> — | <b>{</b> - | <i>१७</i> | 33  |
| चन्द्र स्पष्ट | <b>6</b>   | ₹          | ₹४        | Ę   |
| 'योग'         | १२-        | 8-         | ४२        | 38  |

रागियों में यदि १२ का भाग लग सके तो १२ का भाग देकर राशि के स्थान पर केवल शेष रखना चाहिये। इस प्रक्रिया के बाद रहा ०--४-५२-३६।

श्रव २३वे पृष्ठ पर देखिये। 'भचक' के जो २७ विभाग किये गए हैं उसमे यह सख्या किस विभाग में श्राती है। ०-०-० से ०-१३-२० तक (१) विभाग है। श्रव ऊपर (१) के श्रागे विष्कुम्भ लिखा है—इसलिए १८ सितम्बर, १९५८ को प्रात ५३ वजे 'विष्कुम्भ' योग हुशा।

इसके आगे वाला 'प्रीति' योग कव प्रारम्म होगा ?०-०-० से प्रारम्भ कर ०-१३-२० तक '१' ला विभाग है, इस कारण जव सूर्य स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट का योग (जोड) ०-१३-२० हो जावेगा तब 'प्रीति' योग प्रारम्भ होगा। 'प्रीति' योग कव सामप्त होगा? दूसरा विभाग ०-१३-२० से ०-२६-४० तक है। इस कारण जव सूर्य स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट का योग (अर्थात् जोड) ०-२६-४० हो जावेगा तब 'प्रीति' योग समाप्त होकर, इसके आगे वाला योग 'ग्रायुष्मान्' प्रारम्भ हो जावेगा।

पंचाग-कर्ता गणित करके-घड़ी-पलो मे यह देते हैं कि किस समय तक ग्रमुक योग है। पचाग मे प्राय. योग का प्रथम ग्रक्षर दिया रहता है।

करण—ितिथि ३० होती है—१५ गुक्ल पक्ष की तथा १५ कृष्ण पक्ष की। यह दूसरे प्रकरण में बताया गया है। तिथि के माघे भाग को करण कहते हैं। किस तिथि के, किस माघे भाग को कौन-सा करण कहते हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा:

पाठक देखेंगे कि वब, वालव, कौलव, तैतिल वणिज, गरज, विष्टि इन ७ करणो की तो वारम्वार पुनरावृत्ति होती है श्रीर वाकी चार—शकुन, चतुष्पाद, नाग श्रीर किस्तुष्त—एक मास में केवल एक बार होते हैं।

'विष्टि' करण को ही 'भद्रा' कहते हैं। 'भद्रा' का विशेष विचार इस पुस्तक के ३२वे प्रकरण मे किया गया है।

तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पाँच वाते काल-ज्ञान के लिए परमावश्यक हैं। इन पच (५) अगो का परिचय-पत्र ही पंचाग' कहलाता है।

नोट--पंचांग को लौकिक सापा में पत्रा, पतहा, पंजिका, जंत्री चादि भी कहते हैं।

#### चौथा प्रकरण

## ग्रह और राशि-परिचय

• राहु-केतु सिहत सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पित, शुक्र, शिन ये १ ग्रह हैं। मेप, बृपम, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्म, मीन ये १२ राशियाँ हैं। सारे राशि-महल को एक वृहत् (विराद) काल पुरुप मानते हुए मेप को सिर, वृपम को मुख, मिथुन को बाहु तथा गला या बक्षस्थल, कर्क को हृदय, सिंह को कुक्षि (कोख)या पेट, कन्या राशि को (पेट का नीचे का माग)किट (कमर), तुला को बस्ति तथा जननेन्द्रिय, वृश्चिक को गुदा, धनु को कुत्हे तथा जांघ, मकर को घुटने, कुम्म को पिडलियाँ, मीन को पैर माना है। यह शरीर के बाहरी अवयवों का विमाग है।

 भीतरी ग्रवयवों पर १२ राशियो का ऋमशः निम्नलिखित प्रकार से ग्राविपत्य है:

(१) दिमाग, (२) कण्ठ की नली, टौन्सिल, (३) फेफड़े, क्वास लेना, (४) पाचन शक्ति, (४) दिल, हृदय, (६) अतिहयाँ—पेट के भीतर का निचला हिस्सा, (७) गुर्दे, (६) मूत्रेन्द्रिय, जनने-न्द्रिय, (९) स्नायु मंडल तथा नसें जिनमें रक्त प्रवाहित होता रहता है (१०) हिंड्डयाँ तथा अगों के जोड़, (११) रक्त तथा रक्त-प्रवाह (१२) शरीर में सर्वत्र कफोत्पादन ।

• जन्म के समय जिस राशि में शुभग्रह होते हैं, गरीर का वह भाग पुष्ट होता है। जिस राशि में पापग्रह होते हैं, शरीर का उससे सम्बन्धित भाग कुंग, रोगगुक्त, त्रणाकित, पीडित होता है।

नोट---"धस्ति" की ब्याख्या हमारी खिखित 'हस्तरेखा-विज्ञान' नामक पुरतक के चौग्रे खण्ड में ४३१वे १९७ पर देखिये।

- . शिर प्रदेश पर सूर्य का विशेष अधिकार है, मुख के आसपास चन्द्रमा का, कण्ठ पर मगल का, बुध का नाभि के निकट स्थल पर, वृहस्पति का नासा (नाक) के मध्य मे, नेत्रों और पैर पर शुक्र का तथा शनि, राहु और केतु का पेट पर विशेष अधिकार है। सूर्य 'श्रस्थि' हड्डी का, चन्द्रमा रक्त का, मगल मज्जा का, बुध त्वचा का, वृहस्पति मेद (चरबी) का, शुक्र धातु (वीर्य) का, शिन स्नायु का स्वामी है
- सूर्यं ग्रीर मगल पित्त के, चन्द्रमा वातकफात्मक, बुध पित्त-वातकफात्मक (तीनों दोषों का), बृहस्पति कफ़ का, शुक्र वात तथा कफ का एव शनि 'वायु' का ग्रिचिपति है। जब पीडाकारक ग्रह की दशा होती है तब उसके विशेष ग्रिचिकार वाले ग्रग में विशेष पीड़ा की सम्भावना रहती है।
- ' सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता होता है, चन्द्रमा मन का, मंगल सत्व (हिम्मत) का, बुघ वाणी (वाक् शिक्त) का, बृहस्पित ज्ञान और सुख का, गुक्र 'काम' का तथा शिन दु:ख का एवं राहु 'मद' का अधिष्ठाता है। सूर्य बलवान् होगा तो आत्मा बलवान् होगी। चन्द्रमा बलवान् होगा तो मन बलवान् होगा। इस प्रकार सर्वत्र समक्तना चाहिए; किन्तु शिन बलवान् होगा 'तो 'दुख' बलवान् नहीं होगा; दु.ख कम होगा, अर्थात् शिन के विषय मे उलटा है।
- ' पुरुष और स्त्री राशि तथा ग्रह—मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनुं भीर कुम्म पुरुष राशि हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन स्त्री राशि हैं। सूर्य, मगल, बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। चन्द्रमा तथा शुक्त स्त्री ग्रह हैं। बुच पुरुष-नपुसक है। शिन स्त्री-नपुंसक है।
- · उच्च, नीच स्वराशि-चक—सूर्यादि ग्रहों का उच्च, नीच, स्वराशि तथा मूल त्रिकोण राशि-चक नीचे दिया जाता है:

|          | स्वराशि | उच्च राशि | नीच राशि   | मूलित्रकोण |
|----------|---------|-----------|------------|------------|
| सूर्यं   | 义学      | 8         | 6          | X#         |
| चन्द्र   | ¥       | ₹#        | 5          | 7#         |
| मगल      | क्१,द   | 80        | Y          | 2#         |
| बुष      | 3,54    | Ę         | <b>१</b> २ | € <b>#</b> |
| बृहस्पति | #8,87   | K         | १०         | 43         |
| घुक      | 7,60    | १२        | Ę          | <b>ও</b> চ |
| शनि      | १०,११#. | 9         | 8          | ११७        |

सिंह राशि में २० अश तक सूर्य का मूल त्रिकोण और उसके बाद ३० अश तक स्वराशि । वृषम मे ३ अश तक चन्द्रमा का उच्च, उसके बाद मूल त्रिकोण । मगल का मेष राशि मे १२ अश तक मूल त्रिकोण वाकी स्वराशि । वृष्ठ का कन्या मे १४ अश तक उच्च, उसके बाद २० अश तक (१४-२०) मूल त्रिकोण, शेष अंशो मे स्वराशि । वृहस्पति का धनु मे १० अश तक मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि । शुक्र का जुला राशि में ४ अश तक मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि । शुक्र का जुला राशि में ४ अश तक मूल त्रिकोण, उसके वाद स्वराशि । शुक्र का जुला राशि में ४ अश तक मूल त्रिकोण, उसके वाद स्वराशि । शुक्र के २० अश तक शनि का मूल त्रिकोण, वाकी स्वराशि ।

इसके श्रतिरिक्त श्राचार्यों ने यह भी बताया है कि उच्च राशि में भी किस श्रग में परमोच्च समक्ता जावे। सूर्य के मेष में १० श्रग, चन्द्रमा के वृषभ में ३ श्रंग, मगल के मकर में २८ श्रश, बुघ

नोट.—पाठक देखेंगे कि अहो की जो सूल त्रिकोण राशि है वे प्रायः वहीं हैं, जो उन अहो की उच्च राशि या स्वराशियों है। ऐसी राशियों पर कपर तारे का चिह्न लगा दिया गया है। तब यह कैसे मालूम हो कि अमुक अह स्वराशि में समका जावे या मूल त्रिकोण राशि में १ यह कपर समकाया गया है।

टिप्पणो --- श का व्यर्थ मेष, २ का वृषम, ३ का मिथुन, ४ का कर्क, इस प्रकार क्रमग्रः १२ का व्यर्थ मोन समग्रना चाहिए। ज्योतिष की यही परिपाटी है।

के कन्या मे १५ अर्श, बृहस्पित के कर्क में ५ अर्श, शुक्र के मीन में २७ अर्श, शिन के तुला में २० अर्श परम उच्च होते हैं। इतने ही अर्शो पर कमशः तुला आदि मे सूर्य का परम नीच स्थान है। तुला के १० अर्श पर सूर्य का, वृश्चिक के ३ अर्श पर चन्द्रमा का। इसी प्रकार अन्यत्र समकता चाहिये।

कोई भी ग्रह अपने गृह में बली, मूल त्रिकोण स्थान में और भी बली और उच्च राशि में अति बलशाली होता है। नीच राशि में निबंल, परम नीच अशो में अत्यन्त निबंल समकता चाहिए।

दिशास्रों के स्वामी— सूर्यं पूर्वं का, शुक्र पूर्वं-दक्षिण कोण का, मगल दक्षिण का, राहु दक्षिण-पश्चिम कोण का, शिन पश्चिम का, चन्द्रमा पश्चिमोत्तर कोण का, बुध उत्तर का, बृहस्पति पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है। किस ग्रह से कौनसी दिशा में भाग्योदय होगा, या वस्तु चोरी गई है, या पथिक गया है स्नादि जातक विचार तथा प्रश्न में इस ज्ञान का प्रयोजन होता है।

मेष, सिह, धनु की दिशा पूर्व है; वृषम, कन्या, मकर की दक्षिण; मिथुन, तुला, कुम्म की पश्चिम तथा कर्क, वृश्चिक, मीन की उत्तर।

ग्रहों का शुभत्व भ्रौर पापत्व—बुघ, बृहस्पति, शुक्र शुभ ग्रह हैं। सूर्य कूर है। मगल, शनि, राहु-केतु पाप ग्रह हैं। क्षीण चन्द्र पाप, पूर्णचन्द्र शुभ है।

बुघ में विशेषता यह है कि शुभ ग्रहों के साथ शुभ व पाप

<sup>#</sup> राहु श्रीर केतु की कौन सी स्वराधि व कौन सी उच्च राशि है—इस विषय में विद्वानों में मतमेद हैं। बहुत से बृषम को राहु का उच्च स्थान, वृश्चिक को केतु का उच्च स्थान मानते हैं। बहुत से मिश्रुन को राहु को उच्चराशि, धनु को केतु की उच्च राशि मानते हैं। उच्चराशि से सातवीं, प्रत्येक ग्रह की नीच राशि होती है।

ग्रहों के साथ पाप हो जाता है । स्वभावतः शुभ है । चन्द्रमा के विशेष विचार के लिए 'परिशिष्ट' प्रकरण देखिये ।

मेप, मियुन, सिंह, तुला, घनु, कुम्भ, 'ऊनी' तथा क्रूर राशियाँ हैं। वृषभ, कर्क, कन्या वृश्चिक, मकर तथा मीन 'पूरी' एव सौम्य राशियाँ हैं।

तत्व—सूर्यं मगल का अग्नि तत्व, चन्द्रमा व शुक्र का जल तत्व, बुध का पृथ्वी तत्व, वृहस्पित का आकाश तत्व तथा शनि का वायु तत्व है। मेष, सिंह, धनु आग्नेय (अग्नि तत्व की) राशि, वृषम, कन्या, मकर, पृथ्वी तत्व की राशि, मिथुन, तुला, कुम्भ वायु तत्व को राशि तथा कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व की राशि मानी जाती हैं।

रंग—सूर्य का ताम्र वर्ण, चन्द्रमा का श्वेत, मगल का लाल, बुघ का हरा, वृहस्पति का पीला, गुक्र का विविध रग (उज्ज्वल), शिन का काला। राहु का भी काला रग होता है। केतु का धव्वेदार। मेप ग्रादि बारह राशियों के कमश निम्नलिखित वर्ण हैं:

(१) लोहित (लाल),(२) सित (सफेद), (३) हरा, (४) पाटल (उज्ज्वल लाल),(४) घूम्र,(६)पाडु—कुछ पीलापन लिये; (७) चित्र (ग्रनेक रग लिये),(६) कृष्ण (काला),(६) सुनहरी, (१०) पिंगल, (११) चितकवरा भूरा।

वर्ण-नृहस्पति व शुक ब्राह्मण, सूर्यं व मगल क्षत्रिय, चन्द्रमा वैश्य, शनि सकर जातियो का तथा बुध शूद्रो का स्वामी है। वहुत से ज्योतिपियो के श्रनुसार चन्द्रमा ब्राह्मण, बुध वैश्य है।

वृपभ, वृश्चिक ग्रीर मीन ब्राह्मण हैं, मेप, घनु, सिंह क्षत्रिय; मियुन, तुला, कुम्भ वैश्य एव कर्क, कन्या व मकर सूद्र हैं।

काल—ग्रयन (छ मास) का स्वामी सूर्य, मूहुर्त (४८ मिनिट का चन्द्रमा, दिन-रात (२४ घटे) का मगल। ऋतु (२ मास) का बुब, मास (३० दिन) का बृहस्पति, पक्ष (१५ दिन) का शुक्र तथा १ वर्ष का स्वामी शनि है। कितने दिन में मेरा कार्य होगा आदि प्रश्नों में जो ग्रह शुभ योग करता हो, लग्न में हो या कार्येश या चन्द्रमा से शुभ इत्थशाल योग करता हो—उसके अनुसार फलादेश करने में इसका प्रयोजन होता है।

ऋतु—सूर्य ग्रीर मंगल की ग्रीष्म ऋतु, चन्द्रमा की वर्पा, बुध की शरद्, बृहस्पति की हेमन्त, शुक्र की वसन्त ग्रीर शनि की शिशिर ऋतु है।

सूर्यं कटु (कडवे रस) का, चन्द्रमा नमकीन स्वाद का, मंगल तिक्त का, बुध मिश्रित (ग्रनेक स्वाद मिला हुग्रा) रस का, वृहस्पति मधुर (मीठे) रस का, गुक खट्टे रस का तथा शनि कषाय (कसैले) रस का स्वामी है।

नैसर्गिक मैत्रीचक — मित्रता दो प्रकार की होती है नैस्गिक, तथा तात्कालिक। नैस्गिक का अर्थ है स्वाभाविक। कौनसा ग्रह स्वभाव से किसका 'मित्र', किसका 'सम' (न मित्र, न शत्रु) और किसका शत्रु है यह नीचे दिया जाता है।

| ग्रह                                                       | मित्र                                                                                                            | सम                                                               | হাসু                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| सूर्यं<br>चन्द्र<br>मगल<br>बुध<br>बृहस्पति<br>शुक्र<br>शनि | च क म व बृ व<br>सू व च व बृ व<br>सू व च व बृ व<br>सू व च व व<br>सू व च व व<br>सू व च व व<br>बु व च व<br>बु व च व | वु०<br>म० वृ०जु० च०<br>चु० च०<br>म० बृ०च०<br>च०<br>म० बृ०<br>बृ० | शु० श०<br>× १९०<br>च०<br>च०<br>गु० गु०<br>सू० च०<br>सू० च० |

उदाहरण के लिये निम्नलिखित जन्म-कुण्डली में तात्कालिक मैत्री का विचार करना है:

|        | मित्र                          | খন্ত        |
|--------|--------------------------------|-------------|
| सूर्यं | चं ० म ० वु ० बृ ०<br>शु ० ज ० | _×          |
| चन्द्र | स्० बु० शु० श्र०               | मंथ्यू०     |
| म गल   | स्० बु० शु० श०                 | चं० वृ०     |
| नुष    | सू० च० मं० वृ०<br>शु० श०       | ×           |
| वृह०   | सू० बु० शु० श०                 | च० म०       |
| गुक    | सू० च० म०<br>बु० वृ०           | <b>হা</b> ০ |
| য়নি   | सू० च० म० बु०<br>वृ०           | शु०         |



तित्कालिक मनामकः
(१) जो ग्रह जिससे दितीय,
तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश,
द्वादश में होता है वह उसका
तात्कालिक मित्र होता है।
(२) जो दोनों ग्रह एक

ही राशि मे बैठे होते हैं वह परस्पर तात्कालिक शत्रु होते हैं।

(३) जो ग्रह-परस्पर, पंचम-नवम, छठे-आठवे या एक-दूसरे से सातवे बैठे हों वे तात्कालिक शत्रु होते हैं।

क्यर जन्म-कुण्डली में १, २, ३, ४,.......१२ यह तो मेष, वृषम, मिथुन ग्रादि का द्योतक है। देखिये ३१ पृष्ठ पर टिप्पणी। उपर्युक्त प्रकार से जब कुण्डली लिखते हैं तब गणना ग्रागे लिखे अनुसार परस्पर की जाती है:

जिघर-जिघर बाण का चिह्नं
है उस-उस ग्रोर गिनते जाते हैं।
जिस ग्रह से गिनना है—वह ग्रह
जिस कोष्ठ में हो वह प्रथम, उसके
बाद का द्वितीय, उसके बाद का
तृतीय, उसके बाद का चतुथे यह
गणना-कम है।

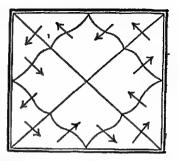

अब नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार के मित्र-शत्रु-चक्र को मिलाकर उनकी समष्टि कर "पचघा-मैत्रीचक" निम्नलिखित सिद्धान्त पर तैयार किया जाता है:

पंचधा मैत्री चक्र—(१) यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसींगक तथा तात्कालिक दोनो प्रकार से मित्र हुमा तो वह 'म्रिधिमित्र' हुमा।

- (२) यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से शत्रु हुन्ना तो वह 'म्रिचिशत्रु' हुन्ना।
- (३) यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक तथा तात्कालिक इन दोनो प्रकार में से एक में मित्र व एक में शत्रु हुग्रा तो वह 'सम' हुग्रा।

· (४) यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री-चक्र में सम है और तात्कालिक चक्र में मित्र है तो परिणामतः 'मित्र' हुग्रा।

(५) यदि किसी ग्रह का कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री-चक्र में सम है और तात्कालिक चक्र में शत्रु हुग्रा तो परिणामतः 'शत्रु' हुग्रा।

नैसर्गिक मित्रामित्रता (मित्रता, अमित्रता) तथा तात्कालिक मित्रामित्रता (मित्रता, अमित्रता)-वश उपर्युक्त पाँच प्रकार के सम्बन्घ स्थापित हो सकते हैं। इस कारण दोनों प्रकार के मैत्री-चक्र का समन्वय करने से जो सम्बन्ध-चक्र बनता है, उसे पंचधा (पांच प्रकार का) मैत्री-चक्र कहते हैं। उदाहरणत. कुण्डली में पचधा मैत्री-चक्र निम्नलिखित हुआ:

| -             | 8           |                    |             |        |             |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| ग्रह          | अधिमित्र    | मित्र              | सम          | হাসু   | ग्रविषात्रु |
| सूर्य         | चं० मं० वृ० | <b>बु</b> ०        | शु० श०      | ×      | ×           |
| चन्द्रमा      | सू० बु०     | गु० २०             | ×           | म० वृष | ×           |
| मंगल          | सू०         | गु॰ ग॰             | च० बु० वृ०  | ×      | ×           |
| वुष           | सू० शु०     | म ० बु ० श ०       | ×           | ×      | ×           |
| वृहस्पति      | सू०         | <b>হা</b> ০        | च॰म॰वु॰श्च॰ | ·×     | ×           |
| <b>সু</b> ন্ধ | बु०         | म० वृ <sup>०</sup> | सू० च० श०   | ×      | ×           |
| शनि           | बु०         | बृ०                | स्०व०म०शु०  | ×      | ×           |

चर, स्थिर, द्विस्वभाव — मेप, कर्क, तुला, मकर 'चर' राशियाँ हैं।
वृपम, सिंह, वृश्चिक, कुम्म 'स्थिर' राशियाँ हैं।
मिथुन, कत्या, धनु, मीन 'द्विस्वभाव' राशियाँ हैं।
पृष्ठोदय, शीर्षोद्धय, उभयोदय— मेप, वृषभ, कर्क, धनु, मकर
पृष्ठोदय राशि हैं। प्रश्न लग्न में यह राशि होने से देर से कार्यं
होता है। इनमे बैठे हुए ग्रह देर से श्रपना प्रभाव दिखाते हैं।

मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्म, मीन, शीर्षोदय रागियां है। इन में वैठे हुए ग्रह गीघ्र फल दिखलाते हैं। प्रश्न लग्न में यह राशि होने से शीघ्र कार्य सिद्ध होता है।

मीन उभयोदय है। इसमे दोनो प्रकार के गुणों का सिम्मश्रण है।
पृष्ठोदय राशि में पापग्रह वैठा हो तो ग्रत्यन्त ग्रशुभ होता है।
पृष्ठोदय राशि मे जुभग्रह बैठा हो तो मध्यम फल होता है।
शीर्षोदय में इसके विपरीत समकता चाहिए।

दिवाबली, रात्रिवली-(क) १, २, ३, ४, ६, १० ये राशियाँ रात्रि में बली होती हैं।

(ल) ५, ६, ७, ८, ११, १२ ये राशियाँ दिन में बली

होती हैं।

केन्द्र—लग्न, चतुर्थं, सप्तम और दशम भाव केन्द्र कहलाते हैं। त्रिकोण-पचम तथा नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं।

पणफर-द्वितीय, पचम, भ्रष्टम तथा एकादश भाव को पणफर कहते हैं।

भ्रापोक्लिम-तृतीय, षष्ठ, नवम तथा द्वादश भाव को भ्रापो-क्लिम कहते हैं।

त्रिक-षष्ठ, ग्रष्टम तथा द्वादश, इन भावों को त्रिक कहते हैं। इन्हें दुस्थान भी कहते हैं।

उपचय-तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश इन भावो को उपचय कहते हैं। बाकी के भावो को अनुपचय कहते हैं।

ह्रस्व तथा दीर्घ राशियां :---

(क) मेष, वृषम, कुम्म, मीन ह्रस्व राशियाँ हैं।

(ख) मिथुन, कर्क, धनु, मकर ये मध्यम राशियाँ हैं।

(ग) सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक दीर्घ राशियाँ हैं।

# पांचवां प्रकरण

# जन्म-कुर्एडली बनाना

श्रव श्रागे के प्रकरणों मे जन्म-कुण्डली बनाना, लग्न स्पष्ट करना तथा भाव स्पष्ट करना एव ग्रह स्पष्ट करना बतलाया जाता है। जिन ज्योतिषियों को जन्म-कुण्डली या प्रश्न-कुण्डली बनानी पड़ती है जन्हे यह प्रक्रण बहुत सावधानी से पढकर श्रध्ययन करना चाहिये

नोट---भाव साधन आगें के प्रकरण में बताया गया है।

तथा २०-३० जन्म-कुण्डिलयाँ बनाकर ग्रम्यास भी कर लेना चाहिये जिससे भविष्य मे जन्म-कुण्डली या प्रश्त-कुण्डली वनाने मे श्रमुद्धि न हो। गणित का ग्रम्यास करने से ही मनुष्य पक्का होता है।

जन्म-कुण्डली—उस समय का ग्राकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य उत्पन्न हो। प्रश्न-कुण्डली उस समय का ग्राकाश का नक्शा है जिस समय प्रश्न किया जावे।

यदि २३ सितम्बर, १६४८ को दिल्ली में सायकाल ४ बजकर ३० मिनिट पर कोई बच्चा हो तो उसकी जो जन्म-कुण्डली हो उसमें और २३ सितम्बर, १६४८ को ४ बजकर ३० मिनिट पर दिल्ली में कोई प्रश्न करे तो उस समय की प्रश्न-कुण्डली में कोई अतर नहीं होगा। हमें तो २३ सितम्बर, १६४८ को दिल्ली से आकाश का जो नक्शा दिखाई दे, या दिखाई दे सकता है उसका नक्शा कागज पर बनाना है।

इष्ट--जिस समय की (प्रस्तुत उदाहरण में ५ बजकर ३० मिनिट की)जन्म-कुण्डली या प्रश्न कुण्डली वनाई जाती है उसे 'इष्ट काल' या 'इष्टम्' कहते हैं।

भारतीय ज्योतिप में काल-गणना प्रायः सूर्योदय से की जाती है। इस कारण इस 'इष्टकाल' को सूर्योदय से कितने घड़ी कितने पल हुए, पहले यह निकालिये।

शुद्ध लग्न-कुण्डली बनाने के लिए सर्वप्रथम उस स्थान के शुद्ध सूर्योदय का जान होना चाहिये जहाँ 'वालक' का जन्म हुआ। यदि दिल्ली नगर में जन्म हुआ है तो दिल्ली का सूर्योदय-काल जानना बहुत आवश्यक है।

प्रायः बहुत से ज्योतिषी इसका विचार नही करते कि जन्म किस स्थान में हुग्रा-वहाँ सूर्योदय कितने वजकर कितने मिनिट पर

नोट—जिस प्रकार जन्म-कुण्डली से लग्न स्पष्ट, माद स्पष्ट, प्रह स्पष्ट किये जाते हैं उसी प्रकार वर्ष-कुण्डली खीर प्रश्न-कुण्डली में भी।

हुआ था। ज्योतिपी जी वैठे हैं दिल्ली मे, वच्चा पैदा हुआ लाहौर मे, और ज्योतिपी जी के पास पचाग है काशी का—बस काशी का पचाग उनटा और कागजया स्लेट पर काशी का सूर्योदय-काल लिख डाला; जसे ही आधार मान आगे का गणित करना प्रारंभ कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि इष्ट काल ही अशुद्ध तैयार होता है।

श्रस्तु, जिस स्थान में जन्म हुग्रा है, उस स्थान का शुद्ध पंचांग होना परमावश्यक है। 'विश्व-विजय पचाग' दिल्ली के श्रक्षांश— देशान्तर पर वना है इस कारण यदि दिल्ली में बालक का जन्म हुग्रा है तो 'विश्व विजय पचाग' में देखिये कि सूर्योदय का समय क्या दिया है: सवत् २०१४ (सन् १९५८) के पचाग का पृष्ठ ५१ वाँ खोलिए। २३ सितम्बर को सूर्योदय ६ बजकर, १५ मिनिट दिया है।

| (क) जन्म का सामा सामकार ो                                                  | घटा | ् मिनिट |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| (क) जन्म का समय सायकाल }<br>५ वजकर ३० मिनिट<br>(इसे रेलवे के अनुसार कहेगे) | १७  | ३०      |
| (ख) प्रात काल सूर्योदय                                                     | Ę   | १५      |
| (क) में से (ख) घटाया तो शेष                                                | 88  | १४      |

भ्रथीत् सूर्योदय के ११ घटा १५ मिनिट् के उपरान्त जन्म हुआ।

घडी पल विपल ११ घटा = २७ ३० ० १५ मिनिट = ० ३७ ३० इसलिये 'श्री सूर्योदयादिष्टम्' २८ ७ ३०

इसलिये सूर्योदय से इष्टकाल ग्राया २८।७।३० (ग्रर्थात् २८ घडी, ७ पल, ३० विपल)।

जहाँ कोई शुद्ध पर्चांग उपलब्ध न हो वहाँ किसी अन्य स्थान के पंचांग से (अभीष्ट स्थान का सूर्योदय कैसे निकालना—इसकी पद्धति दी हुई रहती है) शुद्ध सूर्योदय निकालना चाहिये।

#### लग्न

ग्रव लग्न निकालना वताया जाता है। 'लग्न' किसे कहते हैं। पूर्वीय क्षितिज में ग्राकाश का जो भाग पृथ्वी से लगा रहता है, उसे उदय-लग्न कहते हैं। ग्राकाश का नक्शा वनाना है न?कहाँ से प्रारम करेंगे? ग्राकाश के उस हिस्से या भाग से प्रारम करेंगे जो पूर्वीय क्षितिज में हमारे प्रदेश में (दिल्ली की कुडली वनानी है तो दिल्ली से देखने पर जो ग्राकाश का भाग पूर्वीय क्षितिज में) लगा हुग्रा प्रतीत होता है उससे प्रारम करेंगे।

- (१) लग्न (भाव) पूर्वीय क्षितिज है।
- (२) सप्तम (भाव) पश्चिमीय क्षितिज है।
- (३) दशम (भाव) हमारे विलकुल ऊपर-हमारे सिर पर जो स्नाकाण का भाग है-वह है।
- (४) चतुर्थ (भाव) हमारे विलकुल नीचे-पृथ्वी के नीचे जो श्राकाञ का भाग है-वह है।

लग्न निकालने का प्रकार—यह देखिये कि जिस दिन की श्राप जन्म-कुण्डली वना रहे हैं उस दिन सूर्य किस राशि के किस श्रश पर है। प्रस्तुत उदाहरण में पचांग देखने से विदित हुआ कि सूर्य के कन्या राशि के ६ श्रश गये हैं। श्रत. मेण, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह श्रादि ४ राशि सूर्य पार कर चुका है इस कारण सूर्य हुआ ४।६, श्रयांत् ४ राशि पूरी कर चुका है इस कारण ४ लिखा। '६' श्रश का द्योतक है। जन्म के समय का सूर्य स्पष्ट ४।६।३६।४८ है।

ग्रव 'सारिणी' का काम पडेगा। 'सारिणी' गणित की हुई विशेष संस्याग्रो की कमवद्ध कोष्ठावली है। 'सारिणी' केवल वे लोग बना सकते हैं जिन्होंने ज्योतिष विद्या के गणित-स्कन्य मे वर्षो प्रिश्चम किया हो। ग्रन्य लोग तो केवल 'सारिणी' का उपयोग

नोट-सारिणी पुस्तक के श्रंत में दी गई है।

मात्र कर सकते हैं। डाक्टर भी 'धर्मामीटर' या 'स्टेथेस्कोप' का उपयोग मात्र करते है इन यत्रो को वना नही सकते।

ग्रस्तु, 'सारिणी' मिन्न-भिन्न ग्रक्षाश की मिन्न-मिन्न होती है। लका में मेष, वृष, मिथुन ग्रादि प्रत्येक चार-चार लग्न का 'मान' समान होता है। प्रत्येक लग्न प्राय २-२ घटे का होता है। जहाँ ० श्रक्षाश है वहाँ लग्न 'मान' में उतना विशेष ग्रन्तर नही है। किन्तु जैसे-जैसे हम उत्तर की ग्रोर बढते जाते हैं वैसे-वैसे कमश मेष, वृष, मिथुन, मकर, कुम्म, मीन ये लग्न छोटे होते जाते हैं। इनका 'मान' कमशः कम होता जाता है ग्रौर बाकी के छ लग्नो का—कर्क, सिह, कन्या तुला, वृष्विक, वन का मान बढता जाता है।

देखिए दिल्ली का अक्षाश २८ अश ३६ कला उत्तर है।
काशी का , २५ अश २० कला ,, है।
अमृतसर का ,, ३१ अश ३८ कला ,, है।
बस्बई का ,, १८ अश ४८ कला ,, है।
महास का ,, १३ अश ४ कला ,, है।

इस कारण प्रत्येक स्थान का लग्न-मान भिन्न-भिन्न होगा। लग्न-मान 'श्रक्षांश' के श्रनुसार घटता-बढता है। इस कारण घ्यान रिखये—कथमिप भूलिये नही—यदि दिल्ली का शुद्ध लग्न निकालना है तो दिल्ली की (२ प्रक्षांश ३६ कला वाली) सारिणी लीजिये। काशी का लग्न निकालना है तो काशी की 'सारिणी' से लग्न निकालिए। यदि श्रापको लग्न निकालना है दिल्ली का थौर श्राप बम्बई या काशी की 'सारिणी' से लग्न निकाल रहे हैं तो श्राप घोर श्रशुद्धि और श्रन्याय कर रहे हैं।

नोट-'सारिगों' को ग्रॅमे जो में Table of Houses कहते हैं।

<sup>ा</sup> टिपप्याि—० असांश पर मेघ, कन्या, तुला, मीन का मान १६७४ 'श्रसु' है। हुए, सिंह, दृश्चिक, कुम्म का मान १७६१ श्रसु है तथा मिथुन, कर्क, धरु, मकर का मान १६३१ श्रसु है। १ श्रसु ४ सेकिंड का होता है।

दिल्ली में जिस वर्ष जो अयनांश हो उस अयनाश वाली सारिणी लेनी चाहिये। आजकल अयनाश तो २३-१७ है श्रीर जो ज्योतिपी २१-४८ अयनाश की सारिणी से लग्न निकालते हैं वे घोर अशुद्धि कर रहे हैं।

ग्रस्तु, दिल्ली का २३ सितम्बर का लग्न निकालना है तो इस वर्ष के 'विश्वविजय पचाग' का पृष्ठ १०० देखिये। इस पर २३ भ्रयनाश की सारिणी दी गई है। इस समय भ्रयनाश २३।१७ है इन १७ कलायों के ग्रन्तर का विचार वाद में कर लिया जावेगा।

- (ख) इष्टकाल जोडिये
- (ग) योग हुम्रा

भ्रव देखिये यह सख्या ५८-३-५० किस कोष्ठ में है ?

- (घ) कुम्म राशि के सामने '२१' अर्घ के नीचे लिखा है ४८-६
- (ड) कुम्भ राशि के सामने '२०' अश के नीचे लिखा है ५७-५६
  यदि हमारी सख्या पूरी ५८।६ होती तो लग्न १०।२१ होता।
  किन्तु इसमें करीव २ पल १० विपल कम हैं। इस कारण (७
  विपल का १ अश तो २ पल १० विपल के १८ कला ३० विकला।)
  १०।२१ में से १८ कला ३० विकला कम किये तो लग्न हुआ
  १०-२०-८१-३०।
  १०-२१-०-०

<u>0- 0-₹-₹0</u>

्र ६ प्राया की संख्या २६-४६ है। ७ अप्रा की संख्या है ३०।० अर्थात् १ अंश के ११ पन तो ३६ कन्ना १० विकंता के हुए नगमग ७ पन २० विपन्न।

वास्तव में यह २३ ग्रयनाश वाली सारिणी है। इस के बगल मे लिखा है ... ग्रयनाशा. २३)। जिस दिन का लग्न स्पष्ट करना है उस दिन प्रयनाश है २३।१७; इस कारण १०-२० +४१-३० में से ० - ० - १७- ० घटाया

१०- २०-२४-३० यह

लग्न स्पष्ट हुग्रा, कुम्भ राशि के २० ग्रश २४ कला ३० विकला। भ्रब भ्राप नीचे लिखे भनुसार कुण्डली बनाइये और इस दिन इस समय जिस राशि में जो ग्रह या वह लिखिये।

पचाग# देखने से विदित हुआ कि सूर्यं कन्या मे था, चन्द्रमा मकर मे, मगल वृषभ मे, बुध सिंह में, वृहस्पति तुला मे, जुक सिंह में, शनि वृश्चिक में, राहु कन्या मे, केतु मीन मे । इस कारण दिल्ली नगर की ५३ वजे की कृण्डली निम्नलिखित हुई।

जहाँ ११ लिखा है वह लग्न स्थान हैं ! यहाँ से गिनने पर केतु द्वितीय मे, मगल चतुर्थ मे, बुघ और शुक सप्तम मे, सूर्य और राहु अष्टम मे बृहस्पति नवम मे, शनि दशम मे तथा चन्द्रमा द्वादश में हुआ। ये द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम ग्रादि भाव के द्योतक हैं। राशि की द्योतक १,२,३ आदि सख्या हैं ही।



# छठा प्रकरण भाव स्पष्ट करना

पूर्व प्रकरण में लग्न स्पष्ट करना बताया गया है। भ्रब भाव-स्पष्ट करना बताया जाता है। अंग्रेजी ज्योतिष मे भाव स्पष्ट करने

नोट-- एन॰ सा॰ बहरा के पंचाग के अनुसार ग्रह स्थिति दा गई है। यह बहुत उत्तम पंचांग है। गोयल एसड कं॰ से प्राप्त हो सकता है। के अनेक मत प्रचलित हैं । इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष में भी दशम स्पष्ट करने के भिन्न-भिन्न मत हैं। जिन्हे ज्योतिष विषय का विशेष अन्वेषण और विश्लेषण करना हो वे सिद्धान्त-प्रथी का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ अनेक मतो में से केवल एक मत बताया जाता है '

काशी के 'विश्व पचाग' (वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य ज्योतिष विभाग द्वारा प्रकाशित तथा स्वर्गीय स्वनामधन्य महा-मना पडित मदनमोहन मालवीय जी द्वारा सस्थापित) के निर्माताओं के शब्दों में.

"सूर्यंफल में इष्टकाल जोड़ने से लग्न सारिणी द्वारा जो म्रंक निकलेगा उसमें १५ दण्ड घटाकर जो घट्यादि होगा वह दशम सारिणी में; जिस राश्यश का फल होगा—वही दशम लग्न होगा। 'कल्याण'—गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित 'गीता-पचाग' मे भी यही मत दिया गया है ''लग्नचक्रेऽकं भांशस्थफलं स्वेष्टघटी-युतम्। तत् तिथ्यूनं भवेदात्र खपत्र तत् खलग्नकम्।।

(१) दंड, घड़ी (२४ मिनिट के काल) को कहते हैं।

(२) दशम' लग्न का अर्थ है-लग्न से दशम स्थान का मध्य। दशम स्थान कहिए दशम भाव कहिये एक ही बात है।

मर्थात् पृष्ठ ४३ पर जो (ग) सख्या माई है।

भव दशम लग्न सारिणी मे देखिये। \*\*
वृश्चिक राशि के सामने २६ अश के नीचे संख्या है ४३।२।

क्षितिमोग्यस (२) प्लैसिडियस (३) कैम्पेनस श्रादि ।
 क्ष्म यह सारियोा पुस्तक के श्रव में दी गई है ।

इसके ग्रागे २७ ग्रंश के नीचे है सख्या ४३।१२ । इस कारण ४३।२ के ७ रखे राशि २६ ग्रश और १ पल ४० विपल की रखी १२ कला, ३० विकला। कुल मिलाकर ७।२६।१२।३० यह दशम स्पष्ट हुग्रा। किन्तु ग्रयनाश की १७ कला जो लग्न स्पष्ट में से घटाई हैं वे दशम स्पष्ट से भी घटाइये। हम काम ले रहे हैं २३ ग्रश वाली सारिएी से। यदि ग्रप-टू-डेट ग्राज की सारिणी होती तो यह १७ विकला घटाने की ग्रावश्यकता नहीं पडती।

—१७-० ७-२५-५५-३० यह दशम स्पष्ट हुआ।

श्रब श्रन्य भाव स्पष्ट करना बताया जाता है।

इसमें ६ का माग दीजिए तो आया १४ अश, ४ कला, ५० विकला।

ग्रब ग्रन्य भाव स्पष्ट करने का ढग निम्नलिखित है .

दशम भाव स्पष्ट ७-२४-४५-३०
+ ०-१४-४ ५०

दशम भाव विराम सिंघ
एकादश भाव प्रारम्भ
ग्यारहवाँ भाव मध्य
+ ०-१४-४- ५०
+ ०-१४-४- ५०
+ ०-१४-४- ५०

<sup>#</sup> ६ पत्त में १ प्रशासी १ पत्त १० विपत्त में कितना १ स्नगमग १२ कता ३० विकता आई।

या लग्न स्पष्ट

ग्रव ग्रन्य भाव स्पष्ट करने का प्रकार निम्नलिखित है

(१) द्वादश भाव और लग्न इनकी सिंध में पूरी एक राशि जोड़ने से लग्न-भाव-द्वितीय भाव के बीच की सिंध या जाती है।

(२) द्वादश भाव के मध्य में पूरी दो राशि जोड़ने से द्वितीय भाव-मध्य ग्रा जाता है। यथा- ६-२२-१४-५०

\$ 5-55-58-% o

(३) द्वादश भाव तथा एकादश भाव की सिंघ मे पूरी तीन राशि जोड़ने से द्वितीय-तृतीय भावों के बीच की सिंघ भा जाती है यथा-

3-0-0-0

जब १२ से अधिक संख्या आवे तो बारह का भाग देकर शेष स्थापित कीजिए। अर्थात

(४) ग्यारहवे भाव के मध्य में पूरी ४ राशि जोड़ने से तृतीय भाव-मध्य ग्रा जाता है।

(५) दशम ग्रौर एकादश भावो की मध्य-सिव मे पूरी पाँच राशि जोड़ने से तृतीय और चतुर्थ मानो की सिंघ ग्रा जाती हैं:

इस प्रकार भाव स्पष्ट कर चुकने के बाद बाकी भाव स्पष्ट निम्नलिखित प्रकार से कीजिए।

दशम भाव मध्य +६ राशि चतुर्थं भाव मध्य १० व ११ भावों की सिध + ६ राशि = ४ तथा ५ भावों की सिध एकादश भाव मध्य + ६ राशि=पचम भाव मध्य ११ तथा १२ भावों की सिंघ + ६ राशि = ५-६ भावों की संधि द्वादश भाव मध्य 🕂 ६ राशि = षष्ठ भाव मध्य १२ तथा १ माव की सिघ+६ राशि=६-७ भावों की सिघ लग्न स्पष्ट + ६ राशि=सप्तम भाव मध्य लग्न-द्वितीय भावो की सिघ+ ६ राशि=७ तथा ८ भावों की सिघ द्वितीय भाव मध्य+६ राशि=ग्रष्टम भाव मध्य २ तथा ३ भावो की सिंध + ६ राशि = द तथा ६ भावों की संधि तुतीय भाव मध्य 🕂 ६ राशि = नवम भाव मध्य ३ तथा ४ मावों की सिघ + ६ राशि = ६ तथा १० मावों की संघि इस प्रकार गणित करके भाव-स्पष्ट-चन्न निम्न प्रकार से

लिखा जाता है।

नोट-जो पहले माव की विराम संधि है वह आगे के भाव की प्रारम्भ-संधि होती है अर्थात् संधि पर एक शाव सतम होता है व दूसरा गुरू होता है।

भाव-चक

|       | ,तनु(१)      | स॰ | घन(२)        | स० | सहग(३)      | स•  | ्युख (४)     | सं० |
|-------|--------------|----|--------------|----|-------------|-----|--------------|-----|
| राशि  | ξο           | ११ | 25           | 0  | 0           | 8   | 1 8          | २   |
| मश    | २०           | Ę  | २२           | 4  | 58          | 80  | २४           | 80  |
| कला   | २४           | १६ | १४           | १० | X           | 0   | XX           | ٥   |
| विकला | ŧο           | Yo | Y.           | 0  | १०          | २०  | ३०           | २०  |
|       | सुत(५)       | स० | रिपु(६)      | स० | बाया(७)     | स॰  | म्रायु(८)    | स०  |
| राशि  | 2            | 3  | 3            | 8  | 8           | ×   | ¥            | Ę   |
| यश    | २४           | 5  | २२           | Ę  | २०          | Ę   | 22           | ٩ . |
| कला   | X            | १० | 88           | 38 | २४          | 38  | १४           | १०  |
| विकला | 20           | 0  | X0           | ٧o | ३०          | Yo  | X0           | •   |
|       | माग्य<br>(१) | स॰ | कर्म<br>(१०) | स० | भाय<br>(११) | स∙  | ञ्यय<br>(१२) | स∘  |
| राशि  | Ę            | 19 | 9            | 4  | 5           | 3   | 3            | ₹0  |
| भ्रश  | २४           | ع۶ | २४           | 80 | 58          | 5   | २२           | Ę   |
| कला   | ×            | 0  | XX           | 0  | X.          | ₹0  | \$8          | 88  |
| विकला | १०           | २० | ₹o           | २० | 80          | . 0 | ४०           | ४०  |
|       |              | l  | I            |    | 1           |     | ,            |     |

जन्म-कुण्डली बनाते समय बहुत से लोग (१) तनु, (२) धन, (३) सहज (भाई बहन), (४) सुस्न, (१) सुत, (६)रिपु, (७) जाया (पत्नी), (६) श्रायु, (१) भाग्य, (१०) कर्म, (११) श्राय, (१२) व्यय—हन भावों के नाम या भावों के नाम का प्रथम अक्षर लिख देते हैं। कोई-कोई ज्योतिषी १, २, ३, ४ ... भावों की यह सख्या—लाल रोशनाई से लिख देते हैं, जिससे नीचे जो राशि, श्रश्न, कला, विकला की सख्या काली रोशनाई से लिखों है जससे भिन्न रहे।

## सातवौ प्रकरण

# ग्रह स्पष्ट करनो

श्रव ग्रह स्पष्ट करना बताया जाता है। पिछले पंचांगों में प्राय: प्रत्येक ग्राठवे दिन के ग्रह स्पष्ट दिये रहते थे। ग्रर्थात् यदि माद्र-कृष्ण प्रतिपद् को सूर्योदय के उपरांत ३० घड़ी के ग्रह दिये गए हैं तो एक सप्ताह बाद के प्रथात भाद्रकृष्ण प्रष्टमी को सूर्योदय के ३० घडी बाद के भी स्पष्ट ग्रह दिये जाते थे। इस बीच में यदि किसी का जन्म हो तो त्रैराशिक या अनुपात से, ग्रह कितना चला यह निकाल कर बीच के किसी दिन की ग्रह-स्थिति निर्धारित की जाती थी। किन्तु इस प्रकार के ग्रह स्पष्टो से जो जन्म के समय-के ग्रह स्पष्ट किये जाते थे उनमें प्राय ग्रशुद्धि हो जाती थी। इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि यदि ग्रह सात दिन सक एक ही रफ्तार से चलता रहे तब तो साढ़े तीन दिन के बाद वह ठीक मध्य में ब्राजावेगा। किन्तु यदि उसकी रंफ्तार क्रमश ब्रिविक हो रही है या कम हो रही है तो साढे तीन दिन के बाद वह ठीक बीच में नही आवेगा । जिन पचांगों में प्रत्येक सात दिन के बाद के या यो कहिये ७×६०=४२० घड़ी की गति एक साथ दी है वहाँ भ्रौसत गति निकालने का जरिया ही भ्रौर क्या है ? बुंघ इत्यादि ग्रहो की रफ्तार में प्रतिदिन भ्रन्तर पड़ता है। इस कारण ऐसे पचागो के आघार पर जो ग्रह-स्थिति—कठिन गणित करके भी लाई जाती थी वह भी सदिग्ध रहती थी।

इसी दोष के निराकण के लिए अग्रेजी पचागों की नकल पर अब प्राय: मारतीय पचाग भी ग्रहो की दैनिक स्थिति देने लगे हैं। अर्थात् ग्राज प्रात:काल साढ़े पाँच बजे सूर्य, चन्द्र, मगल ग्रादि की स्थिति—राशि, ग्रश, कला देते हैं तो २४ घटे बाद की ग्रर्थात् कल साढे पाँच बजे की स्थिति भी राशि, श्रश, कला सहित दी रहती है। श्रव प्रत्येक २४ घटे के बाद की ग्रह-स्थिति मालूम होने से वीच के किसी समय की स्थिति का ज्ञान बहुत सुगम हो गया है। उदाहरण के लिए हमें २३ सितम्बर, १९५८ को सायकाल ५१ वजे कौनसा ग्रह कहाँ था—किस राशि, श्रश, कला में था—यह मालूम करना है। श्री एन० सी० लहरी के पचांग से २३ सितम्बर, १९५८ के प्रात.काल ५१ वजे के तथा २४ सितम्बर, १९५८ के प्रात.काल ५१ वजे के तथा २४ सितम्बर, १९५८ के प्रात.काल के ५१ वजे के ग्रह स्पट्ट नीचे दिये जाते हैं

| २३-१-५८ को             | २४-६-४८ को                      |
|------------------------|---------------------------------|
| ५३ वजे प्रातः          | ५३ बजे प्रातः                   |
| (क) रा० য়० क० वि०     | (ख) रा० ग्र० क० वि०             |
| सूर्य ५- ६- १०-४६      | × — 6 — € — ₹ 0                 |
| चन्द्रमा ६- १०- ५६३०   | € <del></del> ₹₹ <del></del> ₹१ |
| मगल १ ७ ६              | १ ७ १२                          |
| बुघ ४ २५ ४६            | 3 <i>5</i> 05 8                 |
| बृहस्पति ६ ६ ४१        | ६ — ६ — ५३                      |
| जुक ४ २३ २४ °          | 8 <del> 5856</del>              |
| शनि ७ २६ ३२            | ७ २६३४                          |
| राहु ५ २६ २            | x — 38— ?                       |
| केतु ११ २६ २           | ११ — २६ — २                     |
| क्षान कार गरी के गांधा | र पर दैतिक गति (२४ घटे या       |

उपर्युं कत स्पष्ट ग्रहो के श्राधार पर दैनिक गति (२४ घटे या ६० घडी की गति) निम्नलिखित श्राती है:

|          | (ग) २४ घंटे की गति | (घ) १२ घट की गीत        |
|----------|--------------------|-------------------------|
|          | ग्रश-कला-विकला     | <b>ग्रञ्च—कला—विकला</b> |
| मूर्य    | ٥ لات ٢٢           | o- 7E-17                |
| चन्द्रमा | १२ ३४ ४१           | E \$8                   |
| मगल      | 0 83 0             | o १६३o                  |
| बुघ      | 8 xo o             | o xx o                  |

(स्पष्ट राहु ग्रीर केतु की गित ग्रवश्य है किन्तु विकलाग्रों में होने के कारण उपर्युक्त पचाग में नहीं दी गई है। इस कारण २३-१-५ को सायकाल १६ बजे भी हम स्पष्ट राहु ४-२१-२ तथा स्पष्ट केतु ११-२१-२ लिखेगे।)

ग्रब हमे २३ सितम्बर, १६५८ के प्रातः ५६ बजे के स्पष्ट ग्रह मालूम हैं तो उनमें १२ घटे की गति जोड़ने से सायकाल ५६ बजे के स्पष्ट ग्रह मालूम हो जावेगे।

(क) मे (घ) जोड़ने से ता० २३-६-५८ के सायकाल के स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित हुए :

सूर्य ¥-- ६- ३१-- ४**८** €--१४---१४---३• चन्द्रमा ₹— ७— १<del>१</del>—३० मगल बुध 8--5£--- 88 बृहस्पति £--- 8--- Yu 8-78- 8-30 ঘুক शनि 0-75-33-30 राह **4-78-** 7 केत 99-38- 3

प्रस्तुत उदाहरण में २३ तारीख को प्रात काल के साढ़े पाँच बजे के स्पष्ट ग्रह पचांग में दिये गए हैं और हमें ठीक बारह घंटे

नोट—जो यह बकी होते हैं अर्थात् जो उत्तटे चलते हैं, जिनकी गति विपरीत दिशा में होती है उनकी गति घटाई जाती है तथा ऋत्य प्रहों की गति जोड़ी जाती है।

बाद के स्पप्ट ग्रह मालूम करने हैं इस नारण स्पष्ट ग्रह गणित बहुत सरल हो गया , क्योंकि १२ घटे की गित २४ घटे की गित की ठीक ग्राघी होती है। यदि हमें किसी ग्रन्य समय के स्पष्ट ग्रह मालूम करने हैं—मान लीजिये दिन के दो वजकर २३ मिनिट के समय के स्पप्ट ग्रह मालूम करने हो तो कैसे करेंगे?

दिन के २ वजकर २३ मिनिट ) घ० मि० (रेलवे घटे के अनुसार ) १४—-२३ घटाइये (क्योंकि ५३ वजे के स्पष्ट ग्रह ) पचाग में दिये गए हैं) ५—-३० नेप द—-५३

हमे ५३ वजे प्रात.काल के स्पष्ट ग्रह मालूम हैं। यदि ६ घटे ५३ मिनिट में प्रत्येक ग्रह कितना चला यह गणित कर लिया जावे और उस ६ घटे ५३ मिनिट की गति को ५३ वजे की स्थिति में जोड दिया जावे तो दिन के २ वजकर ५३ मिनिट के ग्रह स्पष्ट मालूम हो जायेगे। क

#### चलित चन्न बनाना

भाव म्पष्ट तथा ग्रह स्पष्ट करने के वाद चलित चक बनाना

चाहिये। चिनत चक का अर्थ यह है कि मान लीजिये आपका लग्न है मेप राशि का १ अश और कोई यह मीन राशि के २९ अश पर है तो उसे आप निम्नलिखित रूप से कुण्डली में लिखेंगे।

यहाँ यद्यपि सूर्य मीन राशि



<sup>#</sup> २४ घर्यटे की गति मालूम ही है। २४ घर्यटे में प्रह इतना चलता है तो प्रयटे ५३ मिनिट में किनना चलेगा यह त्रैशिक से निकाल लेना चाहिए।

मे है इसका कारण लग्न-राशि—मेष से द्वादश राशि में हुआ किन्तु लग्न का अश है मेष राशि का १ अश और सूर्य के अश हैं मीन राशि के २९ अश—वास्तव में लग्न मध्य और सूर्य में २ अश का अन्तर होने से सूर्य लग्न का फल करेगा द्वादण भाव का नहीं।

जो उदाहरण कुण्डली हमने पृष्ठ ४४ पर दी है अब उसका चलित चक्र बनाइये।

ग्रह स्पष्ट के लिए देखिये पृष्ठ ५२ और भाव स्पष्ट के लिए देखिये पृष्ठ ४६।

सूर्य स्पष्ट ४-६-३६-४८ है। ५-६-१४-४० पर श्रष्टम भाव प्ररम्भ हो जाता है इसलिये सूर्यं को लग्न से घाठवे भाव मे रिखये। चन्द्र स्पष्ट ६-१७-१४-२५ है-व्ययभाव (१२वॉ भाव) ६---१०-० पर प्रारम हो जाता है इस कारण चन्द्रमा को १२ वे भाव मे रखा। मगल स्पष्ट १-७-१५-३० है। भाव स्पष्ट चक्र देखने से पता चलता है कि तृतीय भाव १-१०-०-२० पर समाप्त होता है इस कारण मगल को तृतीय भाव में रखा। बुध स्पष्ट ४--२६--४४ है श्रौर सप्तम भाव की श्रतिम सीमा ५--१४-४० है इस कारण दूध को सप्तम भाव मे रखा। बृहस्पति स्पष्ट ६--१--४७ है ग्रौर ६--४--१०--० पर नवाँ भाव प्रारम्भ हो जाता है इस कारण बृहस्पति को नवे माव मे रस्ता । शुक्र स्पष्ट ४-२४-१-३० है इसे सप्तम मे रखा क्यों कि सप्तम भाव प्रारम होता है ४--६--१८--४० पर श्रीर समाप्त होता है ५-६-१४-४० पर इसके बीच मे शुक्र है। शनि स्पष्ट है ७-२६-३३-३०। दशम भाव की श्रंतिम सीमा है द-१०-०-२०। इससे न्यून होने के कारण शनि को दशम भाव मे रखा । राहु ४,-२६-२ है । अष्टम भाव ६-८-१० पर समाप्त होता है इस कारण राहु को ऋष्टम भाव में रखा। श्रब नीचे लिखे अनुसार चलित कृण्डली लिखिए

## चलित चक्रम्

तनु का अर्थ है शरीर। प्रथम
भाव से गरीर, विचार किया
जाता है इस कारण इसे "तनु"
कहते हैं द्वितीय भाव से धन का.
विचार किया जाता है इसलिये
इसे धन कहते हैं इसी प्रकार अन्य
भावों के नाम रक्खे गये हैं।



जैसी पृष्ठ ५५ पर कुण्डली बनाई थी—करीव-करीव वैसी ही तैयार हुई। केवल मगल की स्थिति में भिन्नता हो गई। चलित चक्र में मगन तृतीय भाव में हैं इस कारण तृतीय भाव का फल करेगा।

इसके वाद नैसर्गिक मैत्रीचक, तात्कालिक मैत्रीचक तथा पचधा मैत्रीचक वनाने चाहिए यह प्रक्रिया ३४, ३४, ३६, ३७ पृष्ठो पर वता दी गई है। इसके वाद पड्वर्ग या सप्तवर्ग कुण्डली वनानी चाहिए। यह आगे के प्रकरण मे वताया जा रहा है।

# ग्राठवां प्रकरण पड्वर्ग या सप्तवर्ग बनाना

'जातकाभरणें' में लिखा है :

"लग्ने नूनं चिन्तयेद् देहमावं होरायां वै संपदाद्यं सुखं च , द्रेष्काणे स्याद्म्नातृजं भावरूपं स्यात् सप्तांशे सन्तते. पुत्रपौत्र्याः । नूनं नत्रांशेऽपि कलत्रभावं स्याद्द्वादशांशे पितृ-मातृ सौख्यं , जिशांशके कष्टतरं विचिन्त्यमेवं हि षड्वर्णजं रूपमुक्तम् ।"

नाट-यह याद रखिये अह-भाव मध्य के जितने समीप होगा उतना ही उस भाव का श्रधिक फल करेगा। जितना ब्रह्म, भाव मध्य से दूर होगा उतना ही उस भाव का कम फल होगा-जो दो भावों की संधि पर ब्रह्म होता है वह प्रायः निष्फल होता है श्रीर किसी भी भाव का फल करने में श्रन्स हो जाता है । श्रथात् लग्न से तनुमाव का (शरीर का) विचार करना, होरा से घन-सम्पत्ति का विचार करना चाहिए, द्रेष्काण से भ्रातृ-सुख और सप्ताश कुण्डली से पुत्र-पौत्र श्रादि संतित का विचार करना उचित है। नवाश कुण्डली में स्त्री-सुख का विचार करे और द्वादशांश कुण्डली में स्त्री-सुख का विचार करेना उचित है। त्रिशाश कुण्डली में विशेष कष्ट की बातो का विचार करना चाहिए। श्राष्क्रक जन्मपत्रो में लग्न कुण्डली, होरा कुण्डली, द्रेष्काण कुण्डली सप्ताश कुण्डली, नवांश कुण्डली, द्वादशांश कुण्डली श्रीर त्रिशांश कुण्डली, नवांश कुण्डली, द्वादशांश कुण्डली श्रीर त्रिशांश कुण्डलीयां बनी रहती हैं, परन्तु उपयुंक्त बातो का विचार करने की प्रणाली उठ-सी गई है। हाँ, एक बात मात्र शेप रह गई है। जो ग्रह लग्न, होरा, द्रेष्काण, सप्तमाश, नवाश, द्वादशांश और तिशांश में बलवान् (उच्च क्षेत्री, स्वक्षेत्री, श्रिष्मित्र क्षेत्री या मित्र क्षेत्री) होता है वह गुम फल देने में विशेष समर्थ होता है। जो ग्रह निर्वल (नीच क्षेत्री, अधिशत्रु क्षेत्री या शत्रु क्षेत्री) होता है वह कष्ट विशेष देता है, गुमफल कम देता है।

यह जो होरा-द्रेष्काण इत्यादि बताये गए हैं इन्हें वर्ग कहते हैं।
किन्तु सब वर्गों की वरावर मिहमा नहीं है। किसी-किसी के विचार
से राशि को जितना महत्व दिया जावे, नवाश को उसका ग्राधा
महत्व देना चाहिए और अन्य वर्गों को राशि का चौथाई महत्व देना
उचित है। किन्तु मन्त्रेश्वर ने अपनी 'फल दीपिका' नामक पुस्तक
में लिखा है कि बहुत से ज्योतिषियों के मत से नवाश को वही महत्व
देना चाहिए जो राशि को। कुछ लोग इससे भी आगे वढ गये हैं।
वे कहते हैं कि नवाश को राशि से भी अधिक महत्व देना चाहिए।
राशि वृक्ष के समान है; नवाश फल के समान। छोटे वृक्ष में
कलमी आम आ सकता है। परिणाम उत्तम, सुगन्व युक्त, सरस

नोट — नेत्र का अर्थ राशि होता है। स्वराशि , स्वतेत्री, स्वगृही आदि का एक हो अर्थ होता है।

स्राम का फल। लम्बे श्रौर वहें सघन स्राम के वृक्ष में भी छोटे-छोटे खट्टे भ्राम श्रा सकते हैं। परिणाम—खट्टा ध्राम। यह तो वात बहुत प्रामाणिक रूप से कही गई है कि यदि ग्रह उच्च राशि में हो किन्तु नीच नवांश में हो तो श्रशुभ फल करता है। इसके विपरीत यदि ग्रह नीच राशि में हो किन्तु उच्च नवाश में हो तो उत्तम फल करता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि नवाग की बहुत ग्रधिक महिमा है।

'वृहत्पारागर होरागास्त्र' में लिखा है :---

लग्नहोरावृकाणांकभागसूर्याशका इति । त्रिशांशकश्च षड्वर्गा स्रत्न विशोपकाः क्रमात् ॥ रसनेत्राव्धिपंचाश्विभूमयः सप्तवर्गके । ससप्तमांशके तत्र विश्वकाः पंच लोचनम् ॥ त्रयं सार्ढं द्वयं सार्ढंवेदा द्वौ रात्रिनायकः । स्यूनं फलं च संस्थाप्य तत्सुक्मं च ततस्ततः ॥

ग्रर्थात् पड्वगं तथा सप्तवगं में भिन्न-भिन्न वर्गों को निम्न-निनिवत ग्रनुपात से महत्व देना चाहिए:

| यदि पटवर्ग   | का विचार करना हो | यदि सप्तवर्ग | का विचार | करना हो |
|--------------|------------------|--------------|----------|---------|
| <b>म</b> ग्न | ç                | लग्न         | ×        |         |
| होरा         | २                | होरा         | २        |         |
| द्रेप्कारा   | 8                | द्रेष्कार्य  | 3        |         |
| नवाश         | ¥.               | सप्नमाश      | सा       |         |
| हादगाग       | Ş                | नवाग         | 811      |         |
| विद्यांदा    | 78               | द्वादगाश     | ?        |         |
|              | -                | বিহাত        | 2        |         |
| -            | 50               | _            | २०       |         |

ग्रव यह वताया जाता है कि होरा ग्रादि किसे कहते हैं। यदि किसी राशि के दो भाग किये जावे तो १५-१५ ग्रश के दो भाग हुए। इसे 'होरा' कहते हैं। एक राशि में दो होरा होती हैं। यदि एक राशि के तीन भाग किये जावे तो १०-१० ग्रश का एक-एक भाग हुग्रा। प्रत्येक भाग को 'द्रेष्काण' कहते हैं।

यदि एक राशि के ७ माग किए तो प्रत्येक माग है = ४ ग्रश, १७ कला, ८ विकला, ३४ प्रतिविकला के करीव हुग्रा। इसे 'सप्तर्माश' कहते है।

यदि एक राशि को ६ हिस्सो में विमाजित करे तो प्रत्येक भाग ३ म्रश २० कला का हुम्रा। प्रत्येक भाग को 'नवाश' कहते हैं।

यदि एक राशि को १२ बराबर हिस्सो में विभाजित करे तो प्रत्येक भाग २ श्रश ३० कला का होगा। इसे 'द्वादशान' कहते हैं।

'त्रिशाश' में कुछ भिन्नता है। नाम तो त्रिशांश है किन्तु एक राशि के ५ हिस्से किए जाते हैं। जो ऊनी राशियाँ हैं उनमे ५ ग्रश तक का अधिपति मगल, ६ से १० तक का अधिपति शनै-श्चर; ११ से १८ तक का बृहस्पति, १९ से २५ तक का बुध, २६ से ३७ तक का अधिपति शुक्त होता है। किन्तु जो सम राशियाँ हैं उनमें १ से ५ तक का शुक्त; ६ से १२ तक का बुध; १३ से २० तक का बृहस्पति, २१ से २५ तक का शनि और २६ से ३० का अधिपति मगल होता है। नीचे होरा, द्रेष्काण ग्रादि के चक्र दिए जाते हैं।

## होरा

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | रा०  |    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| सू० | च०  | सू० | चं० | ग्र॰ | १५ |
| च०  | सू० | च०  | स्० | ग्र० | ₹0 |

उदाहरण: - जो उदाहरण कुण्डली पाँचवे प्रकरण मे दी गई है उसमें लग्न के २० अश से अधिक हैं। इस कारण होरा लग्न चन्द्रमा का हुआ अर्थात् कर्क होरा हुआ। सूर्य कन्या राशि में है। पहले १५ अंशो में है इस कारण चन्द्र होरा मे हुआ। चन्द्रमा

मकर राशि में है, अन्तिम १५ अशो में है इस कारण सूर्य होरा में हुआ। मगल वृषम राशि में प्रथम १५ अशो में है इस कारण चन्द्र होरा में हुआ। बुध सिंह राशि में अन्तिम १५ अशो में है इस कारण चन्द्र होरा में हुआ। बृहस्पति तुला राशि के प्रथम आधे हिस्से में है इसलिए सूर्य होरा में हुआ। शुक्र सिंह के अन्तिम १५ अशो में है इस कारण चन्द्र—होरा में हुआ। शिन वृश्चिक के अन्तिम १५ हिस्सो में है इस कारण सूर्य होरा में हुआ।

ग्रव होरा कुण्डली इस प्रकार हुईं. सूर्य की रागि ५ है, ग्रर्थात् सिंह है। चन्द्रमा की राशि ४ ग्रर्थात् कर्क है। इस होरा कुण्डली मे ग्रह इस प्रकार से स्थापित किये जावेगे।



#### देकाण चक

| मं बु । मि० | ন০ য়ি০ | क०तु० | वृ०व० | म० कु ०       | मी॰ | रा॰   |                |
|-------------|---------|-------|-------|---------------|-----|-------|----------------|
| १ २ व       | _       | £ (6  |       | १० ११<br>= 10 |     |       | १० अश<br>२० अश |
| ह १० रे१    | \$5 8   | 2 g   | X X   | 510           | 5   | २१ से | ३० भ्रश        |

उदाहरण कुण्डली में लग्न कुम्भ के तृतीय द्रेष्काण (७) में, सूर्य कन्या के प्रथम द्रेष्काण (६) में, चन्द्रमा मकर के द्वितीय द्रेप्काण (२) में, मगल वृपभ के प्रथम द्रेष्काण (वृषभ) में; बुध-सिंह के ग्रन्तिम द्रेष्काण (१) में, वृहस्पति तुला के प्रथम द्रेष्काण

<sup>›</sup> मेप के नीचे १ (मेप) १ (सिंह) ६ (धनु) च्रावि संख्याएँ राशि बोधक हैं।

(७) मे; शुक्र सिह के अन्तिम द्रेष्काण (१) में तथा शनि वृश्चिक के अन्तिम द्रेष्काण (४) में हैं।

(प्रथम द्रेष्काण ० अश से १० अश तक; द्वितीय द्रेष्काण ११वे अश के प्रारम्भ से २०वे अश तक; तथा तृतीय द्रेष्काण २१ वे अश के प्रारम्भ से ३० वे अश के अन्त तक होता है।) इस कारण द्रेष्काण कुष्डली निम्नलिखित हुई:

## ब्रेब्काण कुण्डली



#### सप्तमांश चक

|             | मे॰ | वृ० | मि० | ক০ | सि० | क० | तु ० | वृ० | 可o<br>可o | म०  | कु० | मी० | रा॰ | भ्र०क०<br>वि०तक   |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| प्रथम माग   | 1   | 5   | 3   | 80 | ¥   | १२ | 9    | 7   | 3        | 8   | 88  | S.  |     | ¥-१७- 5           |
| द्वितीय भाग | २   | 3   | ٧   | ११ | Ę   | 8  | 5    | ą   | 8'0      | پرا | 85  |     |     | =-38-85           |
| तृतीय माग   | N.  | ξo. | X   | १२ | 9   | 7  | 3    | 8   | 88       | ₹.  | 8   | 5   |     | 87-X8-28          |
| चतुर्थ भाग  | ४   | ११  | Ę   | 8  | 5   | િક | ₹ a  | ×   | १२       | b   | 2   | 8   |     | १७- द-३२          |
| पचम भाग     | X   | १२  | 9   | 7  | 3   | ४  | 88   | Ę   | 1 ' '1   | 5   | '   | 20  |     | २१-२ <b>५-४</b> ० |
| षष्ठ भाग    | Ę   | ₹   | 5   | 3  | १०  | ¥  | १२   | છ   | 2        | 8   | Y   | ,,  | - 1 | 2X-85-85          |
| सप्तम भाग   | ভ   | २   | 3   | ٧  | ११  | Ę  | 8    | 5   | 3        | 80  | X   | १२  | - 1 | ३० श्रश तक        |

उदाहरण कुण्डली में सप्तमांश कुंडली निम्नलिखित होगी:

लग्न कुम्भ है इस कारण
'कुम्भ' के नीचे देखिये लग्न के
ग्रज २०-२४ हैं—यह पचम भाग
मे है (क्योकि पचम भाग १७-८-३२
(ग्रं० क० वि०) से २१-२५-४०
(ग्रं० क० वि०)तक है) पचम



भाग के सामने—कुम्भ के नीचे '३' लिखा है इसलिए द्रेष्काण लग्न ३ या मिथुन हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह—किस राशि, किस श्रण, कला, विकला में है यह देख कर—जिस-जिस द्रेष्काण में हैं—उस-उस में स्थापित किये गए हैं।

ग्रव नवांश चक्र दिया जाता है .

|             | मे० | वृ० | मि० | 有の  | सि॰ | क्  | तु॰ | वृ०  | ध०             | म०  | <b>9</b> 0 | मी० | राशि<br>ग्र॰ क॰ |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|
| प्रथम भाग   | 2   | 80  | b   | X   | 8   | 80  | b   | 8    | 2              | 80  | 9          | ¥   | ३-२०तक          |
| द्वितीय भाग | 2   | 23  | 5   | ×   | 3   | ११  | 5   | ×    | २              | ११  | 5          | ų,  | £-80 "          |
| तृतीय भाग   | ₹   | १२  | 3   | Ę   | Ę   | १२  | 3   | 8    | 3              | १२  | 3          | Ę   | \$0-0 H         |
| चतुर्थ भाग  | 8   | 1   | १०  | 9   | 8   | 1   | १०  | U    | 8              | 1 8 | १०         | 19  | १३-२० "         |
| पचम भाग     | X   | 1 3 | 28  | 5   | ×   | 1 3 | ११  | 5    | 1              | 7   | ११         | 5   | १६-४० ,,        |
| पष्ठ भाग    | 3   | įą  | १२  | 3   | 3   | 3   | १२  | \$   | ١              | 1 3 | १२         | Ę   | \$6-0 "         |
| सप्तम भाग   | 9   | 18  | 1   | 80  | 9   | 1   | 1 8 | ११   | 1              | ) 3 | 1          | १०  | २३ २० "         |
| भ्रष्टम भाग | 5   | 1 4 | 1   | 188 | 5   | 3   | 4 3 | र्शश | ۲   s          | 1 8 | । र        | 18  | 58-80 "         |
| नवम माग     | 3   | 1   | 3   | 183 | 3   | ( 8 | : : | 18   | <del>ا ا</del> | 1   | 1 3        | ११२ | 130-0 "         |

ग्रव उदाहरण कुण्डली का नवाश चक दिया जाता है। पृष्ठ ५२ पर स्पष्ट ग्रह दिये हुए हैं। कुम्भलग्न है। २० से भ्रविक ग्रश हैं, इस कारण सप्तम नवाश में लग्न पड़ा। २० ग्रश से प्रारम्भ कर २३

नोट--अपर १, २, ३, ४ श्रादि संख्या राशियों की धोतक है। जैसे '१' का श्रर्य मेप।

श्रश २० कला तक सप्तम नवांश होता है। यह पीछे के चक्र से स्पष्ट है। श्रव कुम्भ के नीचे श्रीर सप्तम भाग के सामने देखिए। सख्या '१' है श्रर्थात् मेष नवांश हुआ। इसी तरह श्रन्य ग्रह स्थापित कीजिए।

## नवांश क्ण्डली

षड्वर्ग कुण्डली में प्रायः राहु, केतु नहीं लगाते हैं। किन्तु नवाश कुण्डली का विचार करते समय दक्षिण भारत में राहु-केतु को भी नवांश कुण्डली में स्थापित कर लग्न-कुण्डली की

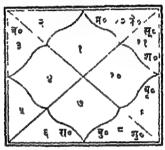

भाँति नवांश कुण्डली का भी विचार किया जाता है। इस कारण कपर नवाश कुण्डली में राहु-केतु भी लगा दिये गए हैं।

यदि कोई यह जिस राशि में हो उसी नवाश में भी हो तो वह 'वर्गोत्तम' में कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु जन्म-कुण्डली में भी कन्या राशि में है और नवांश कुण्डली में भी कन्या में, इस कारण वर्गोत्तम में हुआ। ज्योतिप शास्त्र में वर्गोत्तम की वहुत महिमा बखान की गई है। कहते हैं कि "वर्गोत्तम वैसा ही शुभ फल करता है जैसा कि स्वक्षेत्रीय या स्वगृही ग्रह।" ऊपर नवांश कुण्डली देखिए। वृहस्पति घनु नवांश में है। घनु का स्वामी वृहस्पति है तथा शिन कुम्भ में है। कुम्भ का स्वामी शनि ही है। इस कारण वृहस्पति और शिन दोनो अपने-अपने नवांश में होने के कारण वलवान् हुए।

## श्रव द्वादशाग कुण्डली वनाना वताया जाता है। द्वादशांश चन्न

|             | मे॰   | वृ० | मि० | ণ    | सि० | क०    | तु० | वृ० | व०  | म०  | कु ० | मी० | राशि<br>अ० क० |
|-------------|-------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| प्रथम भाग   | 8     | ર્  | 3   | 8    | X   | ٤     | ė   | 5   | 3   | १०  | 28   | १२  | २-३० तक       |
| द्वितीय भाग | २     | ŝ   | 8   | X    | ક   | ø     | 5   | 3   | 80  | 88  | १२   | 8   | ¥-0 ,,        |
| तृतीय भाग   | 3     | ४   | ų   | ક    | છ   | 5     | 3   | १०  | ११  | १२  | 2    | 2   | Ø-₹0 ,,       |
| चतुर्थे भाग | R.    | ્ય  | દ   | 19   | 5   | 8     | १०  | 28  | १२  | १   | 2    | ą   | 80-0 ,,       |
| पचम भाग     | 7.    | દ   | 9   | , 5  | 3   | ₹ 0   | ११  | १२  | १   | 7   | D,   | 8   | १२-३० ,,      |
| पष्ठ भाग    | Ę     | ৬   | 5   | 3    | 80  | \$ \$ | १२  | 8   | ર્  | ş   | 8    | ሂ   | 8×-0 "        |
| सप्तम भाग   | 9     | ៉ុន | 3   | 180  | ११  | १२    | ₹   | ₹   | ş   | 1 R | ų    | Ę   | १७-३० "       |
| ग्रप्टम भाग | 5     | 3   | १०  | \$ 8 | १२  | 8     | ર   | 3   | ४   | ኣ   | Ę    | 19  | 20-0 11       |
| नवम भाग     | 3     | १०  | 3.8 | १२   | 8   | Ş     | 3   | ४   | ¥   | 3   | 9    | 5   | २२-३० "       |
| दशम भाग     | 180   | 35  | १२  | 3    | ?   | 3     | 8   | X   | Ę   | v   | 5    | 3   | २४-० ,,       |
| एकादण भाग   | \$ \$ | 185 | \$  | 1 5  | 3   | 8     | ሂ   | €   | ৩   | 5   | 3    | Şo  | २७-३० "       |
| द्वादय भाग  | 155   | 1 8 | 3   | Ę    | X   | אַ    | £   | b   | ٦ ا | 3   | 90   | 88  | 30-0 ,,       |

अव प्रस्तुत उदाहरण कुण्डली का द्वादगांग चक्र बनाते हैं। लग्न के २० अग २४ कला है। यह द्वादगांश चक्र में नवम भाग हुआ। इस कारण कुम्म लग्न के नीचे (क्योंकि जन्म-कुण्डली में कुम्म लग्न है) और नवम भाग के सामने वाले कोण्ड में देखिये, कीनसी सख्या है? '७' सख्या है इसका धर्य हुआ कि द्वादशांश लग्न तुला है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की राणि और अशों को देखने से निम्नलिखित द्वादगांग कुण्डली तैयार होगी।

# सगम ज्योतिष प्रवेशिका द्वादशांश कृण्डली

देखिए द्वादशांश कुण्डली में बुघ ग्रौर शुक्र दोनों तो ग्रपनी-ग्रपनी राशि के हैं, किन्तु मगल ग्रौर बृहस्पति ये दो ग्रह नीच राशि के हो गये। अब 'त्रिशाश' कूण्डली बनाना बताया जाता है।

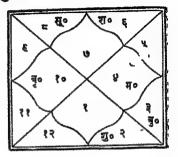

## त्रिशांश कण्डली चक

|   | 3           |     |    |     |    |     |            |     |     |    |    |     |     |
|---|-------------|-----|----|-----|----|-----|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
|   |             | मे  | वृ | मि० | 布。 | सि॰ | <b>有</b> 0 | तु० | वृ० | घ० | म० | কুত | मी० |
| ļ | प्रथम भाग   | 1   | 1  | ?   | 1  | \$  | 1 2        | 1 8 | २   | 2  | 2  | \$  | 2   |
|   | द्वितीय भाग | 2 8 | 8  | ११  | Ę  | ११  | Ę          | ११  | Ę   | ११ | Ę  | ११  | Ę   |
|   | तूतीय भाग   | 8   | 23 | 3   | १२ | 3   | १२         | 3   | १२  | 3  | १२ | 3   | १२  |
| 1 | चतुर्य भाग  | 3   | 80 | 3   | १० | ş   | 80         | 3   | १व  | ₹  | १० | 3   | १०  |
| 1 | पचस साग     | U   | Ę  | હ   | ্ব | 9   | =          | હ   | 5   | 9  | 5  | 9   | 5   |

इसके ब्राधार पर उदाहरण कुण्डली (जिसके स्पष्ट ग्रह ५२ पृष्ठ पर दिये गए है) की त्रिशाश कुण्डली निम्नलिखित हुई:

त्रिशांश कुण्डली

विषम (मे० मि० सि० तु०व० कुं०)में प्रथम भाग ५ अश तक, दूसरा १० ग्रंश तक तीसरा १८ श्रंश तक, चौथा २५ ग्रंश तक. पाचवां ३० ग्रश तक होता है। सम (वृ०क०क०वृ० म०मी०) राशियो में प्रथम विभाग ५ ग्रंश तक, दूसरा १२ ग्रंश तक, तीसरा २० ग्रंश तक, चौथा २५ अश तक, पांचवाँ ३० अंश तक होता है।



कपर द्वादशांश कुपढबी में चन्द्रमा मंगल के साथ होना चाहिये।

वहुत से ज्योतिषी स्पष्ट ग्रह तथा मिन्न-भिन्न वर्गं सद एक साथ निम्नलिखित प्रकार से तैयार करते हैं .

#### सप्तवर्गी चक्र

|              | स्पप्ट ब्रह       | राशि | होरा | द्रेष्कारा | सप्तमाश | नवमाश | द्वादशाश | রিয়ায় |
|--------------|-------------------|------|------|------------|---------|-------|----------|---------|
| लग्न         | 80-50-58-90       | 88   | 8    | 9          | 3       | 1     | 1 19     | 3       |
| सूर्य        | <b>५-६-३</b> ६-५= | Ę    | X    | Ę          | 8       | 88    | 5        | Ę       |
| चन्द्र       | ह-१७-१४-२५        | १०   | ¥    | 2          | 4       | 787   | ¥        | १२      |
| मंगल         | 8-6-87-20         | 3    | 8    | २          | 3       | १२    | . 8      | Ę       |
| बुध          | 8-56-88           | 뵛    | 8    | 8          | 28      | 5     | 3        | હ       |
| वृहस्पति     | E-6-80            | છ    | ¥    | 9          | 3       | 3     | १०       | ११      |
| গুঙ্গ<br>গনি | 8-58-8-90         | X    | R    | 8          | ξα      | 5     | 7        | 3       |
| जनि          | ७-२६-३३-३०        | 4    | ¥.   | ٧          | 4       | ११    | Ę        | 5       |

इसमें एक साथ ही यह दृष्टिगोचर हो जाता है कि प्रत्येक ग्रह भिन्न-भिन्न वर्ग में कहाँ है।

### नवां प्रकरण

# किस भाव से क्या विचार करना चाहिए

छठे प्रकरण में भाव स्पष्ट करना बताया गया है। जन्म-कुण्डली में कौनसा भाव कहाँ होता है—यह साथ के चित्र से स्पष्ट होगा।

भिन्त-भिन्त जन्म-कुण्डली में भिन्त-भिन्त भावों में भिन्त-भिन्त राशियाँ होती हैं—किन्तु लग्न मे कोई ग्रह पड़ा हो तो वह सदैव प्रथम भाव मे ही रहेगा।



भाव मध्य, जिस राशि में पड़े उस राशि का स्वामी 'भावेश' (भाव का ईश) कहलाता है। ग्रकसर बोल-वाल की भाषा में नवम भावेश की जगह 'नवमेश', पचम मावेश की जगह 'पंचमेश' कहते हैं। 'षष्ठ भावाधिपति', 'षष्ठभावेश' या 'षष्ठेश'—सब एक ही बात है। केवल पदावली में ग्रन्तर है।

किस भाव से क्या विचार करना है यह प्रश्न प्रकरण में पृथक् बताया जायगा। यहाँ जन्म-कुण्डली में किस स्थान से क्या विचार करना यह बताया जाता है।

प्रथम भाव-देहं रूपं च ज्ञानं च वर्णं चैव बलाबलम् । सुखं दु खं स्वभावञ्च लग्नभावान्निरीक्षयेत् ॥

श्रर्थात् शरीर, रूप, ज्ञान, शरीर का रग, बलावल, सुख-दुख तथा स्वभाव का विचार प्रथम भाव से करना चाहिए। दितीय भाव—धनधान्यं कुटुम्बांदच मृत्युजालमित्रकम्।

षातुरत्नादिकं सर्वं घनस्थानान्निरीक्षयेत्।।

श्रयीत् धन-घान्य, कुटुम्ब, मृत्यु, श्रमित्र (शत्रु श्रादि), घातु (सोना चाँदी श्रादि सम्पत्ति), रत्न श्रादि का विचार द्वितीय भाव से करना चाहिए। वाणी श्रौर विद्या का स्थान भी द्वितीय माना जाता है।

तृतीय भाव—विक्रमं भृत्यभात्रादि चोपदेश प्रयाणकम् । पित्रोर्वा मरणं विज्ञो दुश्चिक्याच्च निरीक्षयेत् ॥

श्रर्थात् पराक्रम, नौकर, माई (वहन) ग्रादि, उपदेश, सफर करना (छोटी-मोटी यात्रा), माता-पिता की मृत्यु का विचार तृतीय से करना चाहिए।

चतुर्थं भाव—वाहनान्यथ बन्धू रेच मातृसीस्यादिकान्यपि । निधि क्षेत्रं गृहं चापि चतुर्थात् परिचिन्तयेत् ॥

श्रर्थात् सवारी, बन्धु, माता, सुख, निधि खेत, घर मकान ग्रादि का विचार चतुर्थं से करना उचित है। पंचम भाव—यन्त्र-मन्त्रौ तथा विद्यां बुद्धेवचैव प्रबन्धकम् । पुत्रराज्यापम्यं शादीन् पश्येत् पुत्रालयाद् बुधः ॥

युजराज्यायक्ष सादान् यद्मयत् पुत्रालयाद् बुधः ॥ ग्रर्थात् मत्र, यत्र, विद्या, बुद्धि, प्रबन्ध (पुस्तक-लेखन आदि), पुत्र (कन्या भी), राज्यच्युत होना आदि का विचार पचम स्थान से करना चाहिए । इसे "पुत्र स्थान" भी कहते हैं । षट्ठ भाव—मातुलान्तकशंकानां शत्रू श्चैव व्रणादिकान् ।

सपत्नीमातरं चापि षष्ठमावान्निरीक्षयेत्।।

अर्थात् मामा, रोग, शत्रु, त्रण, सौतेली मां आदि का विचार छठे स्थान से करना चाहिए। वहुत से लोग ऋण तथा नौकरी का विचार भी छठे से करते हैं।

सप्तम भाव-जायामध्वप्रयाणं च वाणिज्यं नष्टवीक्षणम् । सरणं च स्वदेहस्य जायाभावान्निरीक्षयेत् ॥

श्रयात् स्त्री या पति, सफर (यात्रा), व्यापार, खोई हुई वस्तु, मारकता श्रादि का विचार सातवें से करना चाहिए। व्यापार श्रादि में जो साभेदारी में काम करे उनका विचार भी इसी स्थान से करना उचित है।

अब्दम भाव---श्रायुं रणं रिपुं चापि दुर्गः मृतवनं तथा । गत्यनुकादिकं सर्वः पश्येत्रन्थाद्विचक्षणः ॥

ग्नर्थात् ग्रायु, ऋण, शत्रु, किला, मरे हुए व्यक्ति का धन (वसीयत से प्राप्त या वीमा कम्पनी से प्राप्त), छिद्र ग्रादि का विचार ग्राठवे से करना उचित है। क्लेग, ग्रपवाद, मृत्यु, विघ्न, दाम, स्त्रियों का मांगल्य ग्रर्थात् सौमाग्य का विचार भी इससे किया जाता है।

नवम भाव-भाग्यं क्यालं च धर्मं च भ्रातृपत्न्यादिकांस्तथा। तीर्ययात्रादिकं सर्वं धर्मस्यानानिरीक्षयेत्॥

ग्रर्थात् माग्य, धर्म, भाई की स्त्री, तीर्थ-यात्रा, साले ग्रादि का विचार नवम स्थान से करना चाहिए। गुरु तथा ग्राचार्य का विचार भी इसी से किया जाता है। इस स्थान को "तपस्या" या "पुण्य" स्थान भी कहते हैं। उत्तर भारत के ज्योतिषी दशम भाव से पिता का विचार करते हैं। किन्तु दक्षिण भारत के ज्योतिषी नवम से पिता का विचार करते हैं।

दशम भाव-राज्यं चाकाशवृत्ति च मानं चैव पितुस्तया। प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्यानान्निरीक्षणम्।।

ग्रर्थात् राज्य, ग्राकाश वृत्तान्त, सम्मान, पिता, प्रवास (दूसरे स्थान में रहना), ऋण, हुकूमत, ग्रोहदा, पद-प्राप्ति, व्यापार, कर्म, ग्राज्ञा ग्रादि का विचार भी दशम से किया जाता है। एकादश भाव –नानावस्तु भवस्थापि पुत्रजायादिकस्य च।

आयं वृद्धिं पञ्चतां च भवस्थानानिरीक्षणम् ॥ श्रर्थात् श्रनेक वस्तु, श्राय, लाभ, पुत्रवधू, वृद्धि तथा पशुस्रो का स्थान, प्राप्ति, प्रशसा श्रादि का विचार ग्यारहवे से करना

उचित है।
व्यय स्थान-व्ययं च वैरिवृत्तान्त-रिःफमन्त्यादिकं तथा।
व्ययाच्चैव हि ज्ञातव्यमिति सर्वत्र घोमता।।

अर्थात् व्यय, खर्चा, शत्रुओं का वृत्तान्त, गुप्त शत्रु, वाम नेत्र, दु ख, पैर, खुफिया पुलिस, चुगलखोर, दरिद्रता, पाप शयनसुख आदि का विचार, बारहवे से करे।

भाव-सम्बन्धी विशेष विचार—भाव का विचार करते समय यह देखना चाहिए कि उसमे छठे, आठवे, बारहवे भाव का स्वामी तो नही बैठा है। ६, ६, १२, भावों को दुस्थान कहते हैं। इनके स्वामी जहाँ बैठ जाये या ६, ६ या १२ भाव में किसी भाव का स्वामी बैठ जाये तो दोनों अनिष्ट-स्थिति अर्थात् खराब फल देने वाली स्थिति समभी जाती हैं।

उदाहरणः (१) कुण्डली नं० 'क' में ५वे घर का मालिक मंगल अष्टम में बैठा है यह पाँचवे भाव के फल (संतान सुख) की





विगाइता है, क्योंकि पाँचवे भाव का स्वामी दु स्थान स्थित हुआ।

(२) कुण्डली नं० 'ख' में छठे घर का मालिक मगल पाँचवे स्थान में स्थित है इस कारण (छठा दुस्थान है) दु.स्थानाधिपति पाँचवे मे होने के कारण सतान-सुख को विगाडता है।

कुण्डली का विचार करते समय यह देखना चाहिए कि भाव वलवान है या नही और भावेश बलवान है या नही । जिस भाव पर उसके स्वामी की या गुभ ग्रहो की दृष्टि पडती है वह भाव वलवान समभा जाता है। यदि उस भाव मे गुभग्रह बँठे हैं तो भी वह भाव वलवान समभा जाता है। यदि उस भाव मे पापग्रह या गशुग्रह बँठे हैं या पापग्रह या शशुग्रह उस भाव को देखते हैं तो बह भाव निर्वल और दूपित समभा जाता है। यह तो भाव से विचार हुग्रा। ग्रव भावेश से विचार कीजिए। जिस भाव का स्वामी उच्चादि राशि मे हो, अच्छे स्थान में (भाव में) हो, ग्रच्छे वर्गों मे हो, श्रच्छे भावाधिपो से सम्बन्ध करे; वह अपने माव ग्रर्थात् जिस घर का वह मालिक है उस घर के फल को उत्तम करता

ैंकेन्द्र त्रिकीया को श्राव्छा स्थान मानते हैं। छुठे, श्राठवे, वारहवें स्थान को खराव मानते हैं। क्रूर प्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का तृतीय, छुठे था युकादश में बैठना पराक्रम बृद्धि करता है। शत्रुष्ठों का नाश करता है। उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस विचार से श्रव्छा है किन्तु तृतीय में क्रूर प्रह होने से आतृताश या आतृ कप्ट भी करता है।

है; किन्तु जिस भाव का स्वामी दुर्बल, ग्रस्तगत, नीच ग्रादि राशि मे, शत्रु वर्ग मे, अशुम ग्रहो से ग्रुत वीक्षित हो वह ग्रपने भाव की-ग्रपने घर की समृद्धि नही कर सकता। यह नियम सर्वसाधारण को विदित है कि जो व्यक्ति स्वय निर्बल हो, ग्रशक्त (घनहीन) हो, ग्रपने घर तक जिसकी पहुँच न हो (ग्रपने घर को न देखता हो), किसी दोस्त का जरिया भी प्राप्त न हो (मित्रग्रहो से सम्बन्ध न हो), किसी कृपालु महानुभाव का ग्राश्रय भी न प्राप्त हो (किसी ग्रुभग्रह से युत वीक्षित या ग्रन्य सम्बन्ध न करता हो); दुस्थान में पडा हो—ऐसी जगह जहाँ यातायात का साधन न हो (६, ८, १२ स्थान में पडा हो), खड़दे में पडा हो (नीच राशि में हो), ग्रधेरे में पड़ा हो (ग्रस्तगत हो), शत्रुगृ ह में पड़ा हो (शत्रु राशिं में पड़ा हो), वह श्रपने घर को क्या लाभ पहुँचा सकता है ?

कारक—भाव भौर भावेश के स्रतिरिक्त एक वात का विचार भौर करना चाहिए जिसे 'कारक' कहते हैं।

कारक दो प्रकार के होते हैं---(क) भावकारक ग्रौर (ख) स्थिर कारक।

(क) नीचे प्रत्येंक भाव के कारक दिये जाते है:

प्रथम भाव: सूर्य। हितीय भाव: बृहस्पति।

तृतीय भाव मगल। चतुर्थ भाव : चन्द्रमा ग्रीर बुध।

पचम भाव : बृहस्पति । षष्ठ भाव . शनि, मंगल ।

सप्तम भाव: गुका। अष्टम भाव: शनि।

नवम भाव ः सूर्यं, बृहस्पति । दशम भाव ः सूर्यं, बुध, वृहस्पति, शनि । एकादशं भाव : बृहस्पति । द्वादश भाव : शनि ।

किसी भाव का पूर्ण गुभ फल तभी प्राप्त होता है जब भाव, भावेश श्रीर कारक तीनो बलवान् होते हैं।

### (ख) वस्तुग्रों के स्थिर कारक:

सूर्य-राजत्व, विद्रुम(मूगा), रक्त वस्त्र, माणिक्य, राज्य, वन, पर्वत, क्षेत्र (सेत), पिता ग्रादि का कारक सूर्य है।

चन्द्रमा-माता, मन, पुष्टि, गन्ध, रस, ईख, गेहूँ, क्षार, पृथ्वी ब्राह्मण, शक्ति, कपास, ग्रन्न, चाँदी ग्रादि, का कारक चन्द्रमा है।

मंगल-सत्व (ताकत, हिम्मत), मकान, भूमि, शील, चोरी, रोग, ब्रह्म, भाई; पराक्रम, ग्रग्नि, साहस (दिलेरी), राजा, राज्य, शत्रु ग्रादि का कारक मगल है।

बुध-ज्योतिप, मामा, गणित (हिंसाब), नाच, वैद्य (डाक्टरी), हास्य (हँसी-मजाक), लक्ष्मी, शिल्प, विद्या ग्रादि का कारक बुध है। बृहस्पति-ग्रपना कार्य, यज्ञ इत्यादि कर्म, देवता, ब्राह्मण, धर्म,

सोना, वस्त्र, पुत्र, मित्र, पालकी मादि का कारक वृहस्पति है।

शुक-पत्नी, अन्य स्त्री, सुख, काम-जास्त्र, गति, जास्त्र, काव्य, पुष्प, सुकुमारता, यौवन, जेवर, चांदी, सवारी, लोक, मोती, विभव (ऐब्वर्य) कविता, रस भ्रादि का कारक शुक्र है।

श्चिन-भैस, ऊँट, घोड़ा, हाथी, तेल, वस्त्र, श्रुगार, यात्रा, मृत्यु, सर्वराज्य, श्रायुघ (शस्त्र), शूद्र, नीलम, वाल (केश), शिल्प, शूल (पीटा दर्द), रोग, दास, दासी, श्रायु श्रादि का कारक शनि है।

राहु-प्रयाण (यात्रा या मृत्यु), समय, सर्प, रात्रि, खोई हुई

वस्तु, छिपा हुग्रा धन, सट्टा का कारक राहु है।

केतु-त्रण (घाव), चर्म (शरीर की जिल्द) की वीमारी, ग्रतिजूल (ग्रत्यन्त पीडा), मूर्ख, दु.स ग्रादि का कारक केतु है।

नोट-किस भाव से क्या विचार करना-इस सम्बन्ध में २१ वॉ प्रकरण भी देख लीजिए।

#### दसवां प्रकरण

# विंशोत्तरी महादशा

विशोत्तरी महादशा निकालना—साधारण बोलचाल की भाषा में महादशा को दशा भी कहते हैं। श्रव नक्षत्र द्वारा महादशा निकालना बताया जाता है। जन्म के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के श्रनुसार जन्म के समय महादशा होती है।

किस नक्षत्र में चन्द्रमा होने से किस महादशा में जन्म होता है -यह नीचे बताया जाता है:

| श्रदिवनी   | मघा             | मूल              | केतु     |
|------------|-----------------|------------------|----------|
| भरणी       | पूर्वा फाल्गुनी | पूर्वाषाढ        | গুক      |
| कृत्तिका   | उत्तरा फाल्गुनी | <b>उत्तराषाढ</b> | सूर्यं   |
| रोहिणी     | हस्त            | श्रवण            | चन्द्र   |
| मृगशिर्    | चित्रा          | धनिष्ठा          | मगल      |
| माद्री     | स्वाती          | शतभिषा           | राहु     |
| 'पुनर्वसु  | विशाखा          | पूर्वाभाद्र      | वृहस्पति |
| पुष्य      | अनुराघा         | उत्तराभाद्र      | शनि      |
| ध्राश्लेषा | ज्येष्ठा        | रेवती            | बुध      |

यदि किसी का श्रिश्वनी, मघा या मूल नक्षत्र में जन्म हो तो केतु की महादशा मे जन्म हुग्रा। यदि किसी का भरणी, पूर्वाफाल्गुनी या पूर्वाषाढ में जन्म हो तो उसका गुक्र महादशा में जन्म होगा। इसी प्रकार सर्वत्र समफ्रना चाहिए। प्रत्येक ग्रह की पूर्ण महादशा निम्नलिखित वर्षों की होती है:

| सूर्य    |   |      | राहु<br>वृह्स्पति | १५ | वर्ष | । बुध | १७ वर्ष  |
|----------|---|------|-------------------|----|------|-------|----------|
| वन्द्रमा |   |      | वृह्स्पति         | १६ | वर्ष | केतु  | ७ वर्ष   |
| मगल      | 9 | वर्ष | शनि               | 38 | वर्ष | যুক   | २० वर्ष# |

उदाहरण के लिए यदि किसी मनुष्य का जन्म ठीक उस सैकिंड पर हो जब भरणी नक्षत्र समाप्त हो रहा हो ग्रौर क्रित्तका नक्षत्र प्रारम्भ हो रहा हो तो कृत्तिका नक्षत्र के विल्कुल प्रारम्भिक बिन्दु पर चन्द्रमा की स्थिति होने के कारण सूर्य की महादशा ६ वर्ष की होगी। जब बालक ६ वर्ष का हो जावेगा तब १० वर्ष के लिए चन्द्रमा की महादशा रहेगी और जब १६ वर्ष पूर्ण करने पर चन्द्रमा की महादशा पूर्ण हो जावेगी तव ७ वर्ष के लिए मगल की महादगा वैठेगी श्रीर जब बालक २३ वर्ष का हो जावेगा तब उसे १ = वर्ष की राहु की महादशा प्रारम्भ होगी, जो ४१ वर्ष पूर्ण होने तक रहेगी। यही कम रहता है। किंतु ऐसा बहुत कम होता है कि जन्म के समय चन्द्रमा किसी नक्षत्र के ठीक प्रारम्भिक बिन्द्रपर हो । यदि चन्द्रमा नक्षत्र के बीच मे हो तो कितनी महादशा जन्म के समय बाकी रहेगी ? मान लीजिए याज प्रात काल ६ बजे श्रहिवनी नक्षत्र प्रारम्भ हुम्रा, भीर कल ठीक ६ बजे तक अध्विनी नक्षत्र रहेगा, तो ग्रश्विनी नक्षत्र का मान २४ घण्टे या ६० घड़ी हुग्रा। अब यदि कोई वालक दिन के १२ वजे उत्पन्न हुआ तो अध्विनी नक्षत्र की (६ घण्टे या) १५ घडी व्यतीत हो चुकी थी और ४५ घड़ी अवशिष्ट थी याने वाकी थी । ग्रश्विनी नक्षत्र मे जन्म होने से केतु की महा-दगा ७ वर्ष की होती है। उसमे से 📸 व्यतीत हो चुका था भौर रूप वाकी था, इस कारण जन्म के समय केतु की महादशा के ७ वर्षों मे से ७ 🗙 🖁 नर्षं = १ है वर्षं = १ वर्षं ६ महीने व्यतीत हो चुके थे ग्रीर ७× हैं = = दे वर्ष = ५ वर्ष = ५ वर्ष ३ महीने केतु की महादशा के वाकी रहे। इसको निम्न प्रकार से लिखते हैं

मुक्त (जो जन्म के पहले व्यतीत हो गया) केतु महादगा-

टिप्यशा--इन सब का योग १२० वर्ष का हाता है। इस कारण इस महा-दशा को विशोत्तरी (२० ऊपर सी) कहते हैं। (देखिये पृष्ठ ७२)

'१ वर्ष ६ महीने । मोग्य (जो इस जीवन मे मोगनी है)केतु महादशा ॥ वर्ष ३ महीने ।

, जन्म के समय जिस नक्षत्र का थोड़ा माग व्यतीत हो चुका होता है और थोडा माग क्षेष रहता है उसी की भुक्तभोग्य महादशा निकाली जाती है। बाद की महादशाये तो सभी पूर्ण रूप से भोग्य होती है। ग्रब प्रस्तुत उदाहरण लीजिए जहाँ २३-१-५ को बालक का सायकाल ५३ बजे जन्म माना है

। "विश्व विजय पञ्चाग" देखिए । २२ सितम्बर≉ को उत्तराषाढ़ नक्षत्र ५३ घडी १७ पल था, उसके बाद अवण नक्षत्र प्रारम्म हुग्रा स्रोर २३ सितम्बर को करात्रि को ५६ घडी ५० पल तक अवण नक्षत्र रहा । इस कारण अवण नक्षत्र का कुल मान हुग्रा— (पहले दिन ५३ घडी १७ पल से दूसरे दिन ५३ घडी १७ पल तक =६० श्रेडी और दूसरे दिन ५३-१७ से ५६-५० तक ३ घड़ी ३३ पल)— इस प्रकार कुल मान हुग्रा ६३ घड़ी ३३ पल ।

लेकिन जन्म के समय का इष्ट हैं २८-७-३० (घड़ी-पल-विपल) है। इस कारण सूर्योदय तक ६ घड़ी ४३ पल (६० घड़ी---५३ घड़ी १७ पल) बीत चुके थे ग्रौर जन्म के दिन २८-७-३० बीत चुके थे । दोनो को जोडने से

|       | वडी | पल | विपल |
|-------|-----|----|------|
|       | Ę   | ४३ | ٥    |
|       | २इ  | b  | ३०   |
| योग — | 38  | 戈の | 30   |

इससे ३४ घड़ी ४० पल ३० विपल ग्राये। श्रवण नक्षत्र इतना बीत चुका था। इसे कुल मान में से घटाया।

<sup>्</sup>रश्य गरेजी गयानानुसार रात्रि को १२ बज़े तारं।स बदल कर २३ प्रारम्म हो जानेगी।

श्रं गरेजी धर्मानुसार रात्रि को १२ बजे तारीख बदल कर २४ प्रारम्म
 हो जावेगी।

| घo | पल | वि० |  |
|----|----|-----|--|
| ६३ | ₹३ | ٥   |  |
| 38 | ५० | ३०  |  |
| २८ | ४२ | 30  |  |

मर्थात् जन्म के समय श्रवण नक्षत्र के २८ घडी ४२ पल ३० विपल क्षेप थे।

इसको दूसरे प्रकार से भी गणित कर, जॉच कर सकते हैं — जन्म के दिन श्रवण नक्षत्र था = ५६ घडी ५० घल० वि० जन्म का इष्टकाल घटाया = २६ घडी ७ पल ३० दोष २६ ४२ ३०

सर्थात् जन्म के समय श्रवण नक्षत्र शेष था २८ घड़ी ४२ पल २० विपल । एक ही उत्तर झाया ।

कहने का 'तात्पर्य यह है कि एक नक्षत्र प्राय. पहले दिन के कुछ भाग में रहता है और कुछ दूसरे दिन। दोनो दिन वह नक्षत्र कितना-कितना था इसको जोड़कर नक्षत्र का पूर्ण मान बनाना चाहिए। यदि श्रवण नक्षत्र के विल्कुल प्रारम्भ में जन्म होता तो चन्द्र दशा भोग्य होती १० वर्ष। किन्तु श्रवण नक्षत्र शेष था केवल २८ घड़ी ४२ पल ३० विपल तो चन्द्र-दशा भोग्य कितनी बाकी रही ? इसे त्रेराशिक से निकालिये।

६३ घड़ी ३३ पल के कुल विपल हुए २२८७८०।

२८ घडी ४२ पल ३० विपल के-१०३३५० विपल

× € ∘ १ ६ = ० + ४ २ १७२२ पल × ६ ∘ १०३३२०

+३० १०३३४० विपल

इसके वर्ष, मास आदि बनाये तो आये ४ वर्ष ६ मास ६ दिन । घड़ी, यह चन्द्रमा की भोग्य महादशा हुई। इसके बाद मंगल की महादशा ७ वर्ष की। उसके बाद १८ वर्ष की राहु की महादशा, १६ वर्ष की वृहस्पति की महादशा, १६ वर्ष की शिन की महादशा होगी। वर्ष की महादशा में सौर-वर्ष लिया जाता है। २३ सितम्बर, सन् १६४८ को महादशा लिखने में लिखेंगे:

सवत् २०१४---५--४०--

(यहाँ २०१४ विक्रमीय संवत् है। ४ का अर्थ है सूर्य ४ राशि पार कर चुका है— (छठी राशि मे) ६ अंश पार कर चुका है (सातवे अश मे) ४० कला पार चुका है व ४१ वी कला में प्र विकला पार कर चुका है।

इसमें ४ वर्ष ६ मास ६ दिन जोड कर-ग्रागे प्रत्येक ग्रह की महादशा जोड़ कर-जन्म-कुण्डली में निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे:

क्रमहादशा-श्रन्तर्दशा गणना में ३० दिन का १ मास, १२ मास का १ वष माना जाता है। हमने सुक्र मोम्य दशा में घड़ी पक्त छोड़ दिये है।

७ चन्द्रमा की सुक्त महादशा(१० वर्ष—४ व० ६ मा० ६ दि०) = ४व०
 ४ मा० २४ दिन, हुए।

### विशोत्तरी महादशा चत्रम्

|                        | चन्द्र<br>भूक्त | चर<br>भो         |                          | मगल 🌖                | राहु             | बृहस्पति         | হানি                     | वुष                       |
|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| वर्ष<br>मास<br>दिन     |                 |                  | A 40 A                   | 0                    | १८<br>0<br>0     | <b>१</b> ६<br>0  | 38                       | 919                       |
| सर्ग की                | - 1             | सम्बत्           | सम्वत्                   | ,                    | सम्बत्           | सम्वत्           | सम्बत्                   | सम्बत्                    |
| सूर्य की<br>राशि<br>भग |                 | २०१४  <br>५<br>६ | २०१ <u>६</u><br>११<br>१२ | २०२६<br>  ११<br>  १२ | २०४४<br>११<br>१२ | २०६०<br>११<br>१२ | २०७ <b>६</b><br>११<br>१२ | २० <i>६</i> ६<br>११<br>१२ |

यदि दिनों का योग ३० से अधिक आवे तो ३० से भाग देकर राशि में जोड़ देना चाहिए। राशि का योग १२ से अधिक आवे तो १२ का भाग देकर शेष स्थापित कीजिए। हासिल को सम्वत् में जोड़िये। बहुत से ज्योतिषी भोग्य वर्ष मासादि घड़ी-पल तक निकालते हैं। वे पलों को विकला में घडी को कला में जोड़ते हैं। हमारे विचार से महादशा, अन्तंदशा आदि में वर्ष-मास दिन इतना ही निकालना पर्याप्त है। घड़ी पल छोड़ सकते हैं।

नोट:--यहां यह भा चता दिया जाता है कि २०११---१--- है बाद २०१६---११---१२ कैंसे आये १

### ग्यारहवां प्रकरण

# अन्तर्दशा

.पद्धले प्रकरण में केवल महादशा निकालना बताया गया है। कान-सी महादशा और भ्रन्तर्दशा कैसी जावेगी इसका विस्तृत विचार म्रागे के प्रकरणों में दिया है।

श्रव अन्तर्दशा लगाना बताया जाता है। किस ग्रह की महा-दशा मे किस ग्रह की अन्तर्दशा कितने वर्ष-मास-दिन की होती है यह विवरण पुस्तक के अंत मे दिया गया है।

प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा की महादशा में जन्म हुआ है। चन्द्रमा की महादशा में ६ अन्तर्दशाएँ होती हैं। किन्तु इस व्यक्ति के जन्म के समय केवल ४ वर्ष ६ मास ६ दिन शेप थे, इसलिए अंत में जो चन्द्रमा की महादशा के अन्तर्गत अन्तर्दशाएँ दी गई हैं उनको देखने से प्रतीत होगा कि जन्म के पहले चन्द्रमा की महादशा में (चन्द्रमा की अंतर्दशा १० महीने + मंगल की अन्तर्दशा ७ महिने = १ वर्ष ५ महीने + राहु की अन्तर्दशा १ वर्ष ६ महीने = २ वर्ष ११ महीने + बृहस्पित की अतर्दशा १ वर्ष ४ महीने = ४ वर्ष ३ महीने जन्म के पहले ही व्यतीत हो चुके थे।

७६वें पृष्ठ पर टिप्पणी में बताया गया है कि चन्द्रमा की भुक्त महादशा ५ वर्ष ५ मास २४ दिन थी। वृहस्पति के बाद शनि की अन्तर्देशा १ वर्ष ७ महीने की आई। इस कारण

५ वर्ष ५ महीने २४ दिन मे से घटाये ४ वर्ष ३ महीने ० शेष १ — २ — २४ यह शिन की भुक्त अन्तर्दशा हुई। शिन की कुल अन्तर्दशा है—१ वर्ष ७ महीने। इसमे से १ वर्ष २ मास २४ दिन घटाने से वाकी वचे ४ महीने ६ दिन। इस कारण चन्द्रमा की भोग्य महादशा में निम्नलिखिन प्रकार से अन्तर्दशाएँ होगी।

चन्द्रमा की महादशा में निम्नलिखित अन्तर्दशा होगी:

|          | वर्ष —मास—दिन |             |                     |
|----------|---------------|-------------|---------------------|
| गनि की   | भोग्य         | ग्रन्तर्दशा | 0-8-E               |
| बुध की ह |               |             | 2- x -0             |
| केतु की  | **            | ,,          | 0-15-0              |
| गुक की   | 77            | 51          | ₹ <del>-</del> 5 -0 |
| सूर्य "  | 21            | 23          | o- & -o             |
| योग      |               |             | ४-६-६               |

अन्तर्दशायों का योग महादशा के समान ही होता है क्योंकि अन्तर्दशा महादशा का ही भिन्न-भिन्न भागों में विभाजन है। केवल आरम्भिक महादशा में ही (प्रस्तुत उदाहरण में चद्रमा की महादशा के) प्रारंभिक अन्तर्दशा (प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तर्दशा) में ही भुक्त-भोग्य का हिसाब करना पड़ता है। बाद में मगल की महादशा, राहु की महादशा आदि में जितने काल की अन्तर्दशा पुस्तक के अन्त में दी हुई है उतनी जोड़ते जाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में

सवत् (वर्ष)--रागि ,अग

२०१६— ११ — १२ को मगल दशा
प्रारम्भ हुई

० — ४ — २७ यह मगल मे मगल
की अन्तर्दशा जोड़ी -योग २०२० — ४ — ६ इस समय
तक मगल की महादशा में मगल का अतर रहा। इसी तरह क्रमश.
अंतर्दशा जोडते जायेंगे। यह अतर्दशा निकालने का प्रकार है।
अंतर्दशा को बहुत से लोग 'मुक्ति' भी कहते हैं। किन्तु दक्षिण भारत

में यह शब्द विशेष प्रचलित है।

इस प्रकरण में केवल अन्तर्दशा निकालना बताया गया है। कौनसी अन्तर्दशा कैसी जावेगी इसका विस्तृत विचार आगे के प्रकरणों में किया गया है।

प्रत्यस्तर प्रत्येक ग्रन्तदंशा में प्रत्यन्तर भी निकाला जाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में मगल महादशा में मगल की ग्रन्त- दंशा ४ महीने २७ दिन के समय की ६ भागो में विभाजित करते हैं भौर जिस ग्रह की ग्रन्तदंशा हो उस ग्रह से प्रारम्भ कर ६ ग्रहों का प्रत्यन्तर लगाया जाता है। श्रनुपात वही रहता है।

मगल की अन्तर्दशा कुल ४ मास २७ दिन की है? इसमें मगल का प्रत्यन्तर कितना होगा ?

कुल महादशा १२० की उसमें मगल की महादशा ७ वर्ष कुल महादशा १२० × ३६० दिन की उसमें मगल की महादशा

७×३६० दिन

यदि कुल १ दिन तो मगल का भाग ७×३६० दिन १२०×३६०

इस प्रकार प्रत्यन्तर का हिसाब लगाया जाता है। इसकी छपी सारिणी भी मिलती है जिससे हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रारम्भिक पुस्तक में महादशा तथा अन्तर्दशा ये ही दो विचार मुख्यत बताये हैं। प्रत्यन्तर सूक्ष्म बात है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं।

#### बारहवां प्रकरण

## राशि-फल

ग्रहो का फल मुख्यतः छः प्रकार से होता है (१) किस राशि में ग्रह स्थित है। (२) किस भाव में है। (३) किस भवन का स्वामी है। (४) किस ग्रह के साथ है। (५) किस ग्रह से दृष्ट है। (६) जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है वह षड्वगं —राशि, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशाश श्रादि—में शुभ वर्गों में है या ग्रह्मम वर्गों मे। ग्रपने स्वय के वर्गों में है—उच्च वर्गों में या वर्गोत्तम या ग्रिधिमित्र या मित्र के वर्गे में किवा नीच वर्ग, अतुवर्ग या ग्रिधिशत्रु-वर्ग में।

इन छ के अतिरिक्त अन्य विचार भी हैं। किन्तु उन सबका विचार करना यहाँ सम्भव नही। किसी प्रह को देखते ही एकदम इस नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए कि वह अच्छा है या बुरा। कपर जो छ. विचार दिये गए हैं उनमें से प्रत्येक विषय का विचार करने के लिए कम-से-कम १००-१०० पृष्ठ कुल ६०० पृष्ठ की आवश्य-कता है इसलिए 'वृहत्पाराश्चर होराशास्त्र', 'वृहत्जातक' 'सर्वार्थ-विन्तामणि', 'मानसागरी', 'सारावली', 'जातकामरण', 'जातका-लकार', 'भावप्रकाश', 'भावकुतूहल', 'खेटकौतुक', 'जातक-सारदीप', 'दैवज्ञाभरण' आदि के आधार पर उपर्युक्त छहो विषयों का विचार आगे भिन्न-भिन्न प्रकरणों में किया जा रहा है।

राशि-फल-जन्म-लग्न तथा चंद्रमा-(१) यदि जन्म-लग्न मेष हो या मेप राशि मे चद्रमा हो तो मनुष्य के नेत्र गोलाई लिये

नोट--जन्म-जन्म या चन्द्र-जन्म (चन्द्रमा जिस राशि में हो) होनों का भाग. एक-सा फल है।

हुए, श्रौर कुछ ललाई लिये हुए होते हैं। ऐसा व्यक्ति गरम भोजन तथा बाक (सब्जी) खाने का विशेष शौकीन होता है परन्तु भोजन थोड़ा करता है। भोजन जल्दी भी करता है। थोड़े से सन्तुष्ट होने वाला, धूमने (बिना प्रयोजन के भी इघर-उघर जाने) का गौकीन होता है। उसके घुटनो में दुबंबता रहती है। पैरों में माँस कम होता है। घन स्थिर नहीं रहता। गूर श्रौर कामी भी होता है—स्त्रियों का प्रिय। इसके नख श्रच्छे नहीं होते या नखों में विकार होता है। सेवा करने में चतुर होता है। श्रीभमानी होता है श्रौर पानी में जाने से डरता है।

- (२) यदि जन्म-लग्न या जन्म-राभि वृषभ हो तो उसकी जांघे और मुँह चौड़े होते हैं। पीठ या बगल में लहसन ग्रादि का चिह्न होता है। ऐसा व्यक्ति विलासगुक्त गित से चलता है ग्रीर त्यागी ग्रर्थात् दानशील होता है। ऐसे व्यक्ति के कन्याये ग्रधिक होती हैं। ग्रपने पहले के माई-बन्धुओं को त्यागकर (ग्रर्थात् उनसे सम्बन्ध नहीं रखता है) नये बन्धु तथा सम्बन्धियों के साथ रहता है। ऐसा व्यक्ति हुकूमत करना पसद करता है, सौभाग्य-ग्रुत होता है तथा बहुत स्त्री-प्रेमी होता है। उसकी दोस्ती पक्की होती है। भोजन बहुत विशेष करता है ग्रीर उसके जीवन का मध्य भाग तथा न्य्रतिम भाग सुखपूर्वक व्यतीत होता है
- . (३) यदि लग्न या चद्रमा मिथुन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति काले नेत्र वाला, शास्त्र का पडित और यदि उसे दूत-कार्य मिला हो तो उसे भ्रच्छी तरह सम्पन्न करने वाला, बुद्धिमान, सट्टा या जुम्रा का शौकीन, दूसरे की मन की बात को समभने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, सर्देव भोजन करने तथा स्त्रियो का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति गाना, बजाना, नाच तथा कामशास्त्र में विशेप निपुण होता है। प्राय: नपुंसक लोगों से उसकी विशेष मित्रता होती है। इसकी नाक बड़ी या ऊँची होती है।

- (४) जिसके जन्म के समय जन्म-लग्न कर्क हो या चन्द्रमा कर्क राशि में हो वह जल्दी और कुछ टेढ़े रास्ते से चलता है। कमर उठी हुई होती है, स्त्रियों के वश में रहता है, पक्का मित्र होता है, सज्जनों का मित्र तथा ज्योतिष विद्या का प्रेमी होता है। इसको प्रचुर भवन प्राप्त होते हैं। कभी इसके पास बहुत धन-सग्रह हो जाता है और कभी सब धन व्यय हो जाता है। गला मोटा होता है, जल (तालाव, नदी आदि) तथा बगीचों का शौकीन होता है, अपने मित्र और वंयुश्रों से प्रेम करता है। समकाने से समक जाता है श्रर्थात् वश में हो जाता है।
- (५) यदि जन्म-लग्न सिंह हो या जन्म के समय चन्द्रमा सिंह राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र कार्यं करने वाला और तीक्ष्ण (दूसरे की वरदाश्त न करने वाला) होता है। ठोडी मोटी और चेहरा वडा होता है। ग्रांकों में कुछ पीलापन होता है। स्त्री-द्वेपी (स्त्री से विशेष प्रेम न करने वाला), वन मे भ्रमण तथा मास-मक्षण का शौकीन होता है। इसके पुत्र थोडे होते हैं। विना कारण के छोटी-सी वात पर भी वहुत कोघ करता है और इसका कोध चिरस्थायी (वहुत समय तक रहने वाला) होता है। ऐसा व्यक्ति मूख, प्यास, पेट, दाँत तथा मस्तिष्क (दिमागी या स्नायु-मडल की वीमारी) पीडा से पीडित रहता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, भ्रभि-मानी, स्थिर बुद्धि (मुस्तिकल मिजाज) और त्यागी होता है। ऐसा स्थित वृद्धि (मुस्तिकल मिजाज) और त्यागी होता है। ऐसा स्थित साता का प्यारा होता है।
- (६) जिसके जन्म के समय कन्या लग्न या कन्या राशि में चन्द्रमा हो उसकी दृष्टि में सुन्दरता और लज्जा होती है। उसकी चाल में भी स्त्रियों की भॉति मनोहरता होती है। ऐसा व्यक्ति कीमल, सत्य व्यवहार वाला, सुखी, कलाओ में निपुण, जास्त्रों का तात्पर्य जानने वाला, धार्मिक, बुद्धिमान और भोगप्रिय होता है। उसके कथे और बाहु भुके हुए होते हैं। दूसरों के मकान और धन का

उपभोग करता है और परदेश में रहता है। कन्याये अधिक होती हैं पुत्र थोड़े, इसके वचन प्रिय होते हैं अर्थात् मीठी वाणी बोलता है।

- (७) यदि जन्म के समय तुला लग्न हो या तुला राशि में चन्द्रमा हो तो देवता, ब्राह्मण और सामुग्रों के पूजन मे विशेष रुचि हो। लम्बे कद का हो, नाक ऊँची हो, शरीर दुवंल हो और थोड़े ही कारण से शरीर में रोग हो जाये। किसी ग्रग में कोई विकलता हो; ऐसा व्यक्ति ईमानदार और बुद्धिमान होता है किन्तु स्त्रीजित—स्त्रियों से जीता हुग्रा ग्रर्थात् उनके वश में रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति माल बेचने तथा खरीदने में कुशल और धनी होता है। ऐसा व्यक्ति माल बेचने तथा खरीदने में कुशल और धनी होता है किसी देवता के नाम पर इसका एक नाम और होता है। ग्रर्थात् ऐसे व्यक्ति के दो नाम रहते है। यद्यपि इसके वन्धुगण (भाई-वधु) इसे नाराज कर देते हैं ग्रीर इसे छोड भी देते हैं किनु यह उनका उपकार करता है।
- (द) यदि वृश्चिक जन्म-लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र तथा छाती वडी होती हैं। जाँघ, घुटने और पिडलियाँ गोलाई लिये हुए होती हैं। वचपन में पिता या गुरु से वियुक्त (पृथक् या विहीन) हो जाये। वचपन में बीमार भी रहे—स्वास्थ्य अच्छा न रहे। सरकार में अच्छा ओहदा मिले। पिंगल (कुछ पीला) वर्ण हो। वघ, मारना-पीटना, कोध करना धादि कूर चेष्टा वाला हो। हाथ या पैर में मत्स्य, वज्र, या खड्ग रेखा हो। गूढ़ पाप करने वाला—अर्थात् जिसका पाप प्रकाशित न हो।
- (१) यदि जन्म-लग्न धनुष हो या धनु राशि में चन्द्रमा हो तो चेहरा, सिर और अधर वहे होते हैं। पिता का धन तथा कारबार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति वचन-कुशल (वातचीत करने में चतुर), वीर्यवान (पराक्रमी या पौरुषयुक्त), बुद्धिमान और कार्य करने में सदैव उद्यत (आलसी नही) तथा शिल्प जानने

वाला होता है। इसके कम्ने कुछ मुके रहते हैं और नाखून अच्छे नहीं होते। दात, कान, नाक और नीचे का मोठ मोटे होते हैं। बोलने में बहुत प्रगल्भ (चतुर) होता है। अपने बन्घुश्रो का शत्रु होता है। धर्म को जानने वाला, वल से काबू में नहीं आता अर्थात् ताकत के जोर से उस पर काबू नहीं कर सकते किन्तु सममाने से अर्थात् प्रिय वचनों से उसको वश में कर सकते हैं।

- (१०) यदि मकर जन्म-लग्न हो या मकर राशि में चन्द्रमा हो तो नित्य अपनी स्त्री-पुत्रादि का लालन करता है। वास्तव में उतना धार्मिक न होता हुआ भी वाहर से बहुत धार्मिक—वर्म-साधन-युत प्रतीत होता है। शरीर का नीचे का हिस्सा (कमर के नीचे का भाग) अपेक्षाकृत कृश (कमजोर) होता है। कमर पतली और नेत्र सुन्दर होते हैं। ऐसा व्यक्ति सौभाग्ययुक्त होता है किन्तु आलसी होता है। अनेक विद्वानो की वाते सुनकर पहित हो जाता है और जो नेक सलाह दी जाये उसको मान भी लेता हैं। ऐसे व्यक्ति में सत्व (प्राण-वल)—अदछनी ताकत अधिक होती है। अपने से छोटे दर्जे की या अपेक्षाकृत अधिक अवस्था वाली स्त्रियों से प्रेम सम्वन्य होने की सम्भावना रहती है। ऐसा व्यक्ति लज्जा- शून्य और कठोर-हृदय होता है।
- (११) यदि जन्म-लग्न कुम्म हो या कुम्म राणि मे चद्रमा हो तो कण्ठ बहुत दीर्घ होता है। गरीर बडा हो, नसे निकली हुई हो, गरीर मे रोम बहुत हो और शरीर के रोम कोमल न हो। पैर, कमर, जॉघ, चेहरा ग्रादि दीर्घ (बडे) हो। सुन्दर पुष्प, सुन्दर लेप की वस्तुग्रो का प्रेमी तथा बन्धुग्रो का प्रेमी हो। दूसरे की स्त्री के कारण या दूसरे के द्रव्य के लिए पाप-कार्य करे। ऐसे व्यक्ति का कभी बहुत माग्योदय हो जाय—बहुत घन-सचय हो जाय ग्रीर कभी माग्य ग्रीर घन का क्षय (कमी) हो। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है।

(१२) यदि जन्म के समय मीन-लग्न हो या मीन राशि में चद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को जल वाले पदार्थों से (सिघाड़ा, मोती, नाव, जहाज, समुद्र पार से आने वाली वस्तुओं से (इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट) से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी—पित्यों में अनुरक्त रहता है। कपड़ों का भी बहुत शौकीन होता है। माथा वडा, शरीर के भाग बराबर और मुन्दर किन्तु नाक बड़ी होती है। अपने शत्रुओं को पछाड़ देता है। नेत्र मुन्दर होते हैं। भूमि में गड़ा हुआ द्रव्य या अपने पराकम से धन-लाम करता है। ऐसा व्यक्ति धनभोगी (घन से सासारिक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने वाला) और विद्वान होता है।

भ्रव सूर्योदि अन्य ग्रह, मेष आदि बारह राशियो में क्या प्रभाव

उत्पन्न करते हे यह बताया जाता है।

सूर्यं का द्वादश राशि-फल — सूर्यं यदि मेष राशि में १० अश पर हो तो जातक प्रसिद्ध, चतुर, अमणशील, थोडे द्रव्य वाला किन्तु शस्त्रधारण करने वाला होता है। १० अश पर सूर्य परमोच्च होता है। अधि यदि इस परमोच्च भाग को छोड़कर अन्यत्र हो तो यह फल कम मात्रा में होगा। यदि सूर्य वृषभ राशि में हो तो मनुष्य को स्त्रियों, वस्त्र, सुगन्धि, दुकान आदि से लाम होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रीति स्थायी नही होती, गाने-बजाने का भी प्रेमी होता है। यदि सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिष-ज्ञान-सम्यन्त तथा धनवान होता है।

नारं — कपर जा १२ राशियों के फल बताये गए है वे प्या फल तभी देते हैं जब चन्द्रमा बलवान हो तथा जिस राशि का जो फल दिया गया है उस राशि का स्वामी भी बलवान हो। वास्तव में (१) चन्द्र का बल, (२) चन्द्र जिस राशि में हो उसका बल, (३) चन्द्र राशि का जो स्वामी है उसका बल— इस प्रकार तीनों के बली होने से पूर्ण फल मिलता है। लग्न का फल पूर्ण रूप से तभी मिलेगा जब लग्न बलवान हो और लग्न का स्वामी भी बलवान हो।

यदि कर्क मे सूर्य हो तो तीक्ष्ण, शीघ्र कार्य करने वाला, दूसरो का कार्य करने वाला (सेवा वृत्ति शील) तथा, घनरहित होना है। उसे वहुत परिश्रम करना पडता है और क्लेश-भाजन भी होता है। यदि सिंह मे सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति की वन, पर्वत और गायो मे विशेष प्रीति होती है। ऐसा व्यक्ति वीर्यवान (पराक्रमी) तथा बुद्धिमान् होता है। यदि कन्या मे सूर्य हो तो जातक का शरीर स्त्री के शरीर के समान मनोहर हो। वह विद्वान् हो और लिपि, चित्रकर्म, काव्य, गणित झादि मे विशेप चतुर हो।

यदि तुला राणि में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को मद्य के कार-वार, ताम्यूल, सोना, ट्रैविलग एजेट (घूम-घूमकर काम करना) ग्रादि कायं से विशेष धन-लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्राय कीर्ति कम प्राप्त होती है। उत्साह-शूल्य होता है भौर धन-सग्रह कम होता है। यदि वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो विष-विक्रय (जहरीले पदार्थों के वेचने से); विप-चिकित्सा (जहरीली तथा सक्तामक वीमारियों के इलाज) से धन-लाभ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कूर, साहसी तथा विद्वान् होता है यदि सूर्य वनुष राशि में हो तो सज्जनों से पूज्य, धनवान, तीक्ष्ण, शिल्प-विद्या तथा वैद्य या डाक्टरी के काम में कुजल हो सकता है।

यि मकर राशि में सूर्य हो तो छोटी पदवी का, कम विद्वान्, छोटी चीजों का कारवार करने वाला, अल्प धनवान, दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला—लोभी होता है। परन्तु ऐसा व्यक्ति दूसरो का भाग्योदय देखकर बहुत हर्षित होता है और इमके लिए चेट्टा भी करता है। यदि सूर्य कुभ राशि में हो तो सनान-कप्ट तथा माग्यहीनता होती है। या तो ऐसे व्यक्ति की सनान कम हो, या किसी की अल्पमृत्यु हो जावे या सतान आज्ञा-

**<sup>⊕</sup>देखिये श्रंक 'विद्या' पृष्ठ १०६ से १३६ तक** 

कारी न हो। इन तीनों मे से किसी प्रकार से सतान-कष्ट हो सकता है। यदि कुम्म का सूर्य लग्न मे हो तो हृदय रोग (दिल की बीमारी) होने का भी ग्रदेशा रहता है। कुम्म के सूर्य वाले को धन की भी कमी रहती है। यदि मीन मे सूर्य हो तो जल-सम्बन्धी पदार्थों से द्रव्य-प्राप्ति (सिंघाडा, मोती, समुद्र पार से ग्राने-जाने वाली वस्तु—-इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ग्रादि से); धन-धान्य ग्रादि की समृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियो द्वारा बहुत ग्रादर किया जाता है।

मंगल का विविध राशिगत फल—यदि मगल मेष राशि में हो तो जातक राजाओं से सम्मानित, सेना के किसी भाग का स्वामी अथवा अपनी मातहती में अनेक व्यक्तियों को रखने वाला, धनिक, व्यापार में प्रवीण; अजितेन्त्रिय (अपनी इद्रियों को काबू में न रखने वाला) होता है। इसके शरीर के किसी भाग में गहरी चोट लगती है या जण (धाव) होता है। ऐसे व्यक्ति की चोरी की भी प्रवृत्ति होती है। मेप और वृश्चिक दोनो मगल की राशि हैं। यदि वृश्चिक राशि में मंगल हो तब भी यही फल। अन्तर यह है कि जिस जातक के मेष का मगल हो वह विशेष उदार, साहसी और खुली लड़ाई लड़ने वाला होता । किन्तु वृश्चिक के मगल वाला विशेष कूर, अनुदार और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ने वाला होता है।

यदि मगल वृषम या तुला में हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रीजित् होता है (स्त्रियो के वशीभूत) और दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करता है किन्तु अपने मित्रो से उलटा पडता है अर्थात् मैत्री-निर्वाह नहीं

<sup>#</sup> प्रायः सूर्य एक मत्स तक १ साच म रहता ह । सूर्य का इस प्रकार विस्तृत राशि-फल करीन ३० प्रष्टों में (प्रष्ठ १०६ से १३६ तक "र्म्यक विद्या ज्योतिष) में दिया गया है। विशेष जिज्ञासु पाठक वह पुस्तक द्यवश्य, पढ़ें। पुस्तक प्राप्ति स्थान "गोयन प्रष्ट कम्पनी", दुरीना कलों, देहसी।

करता है। इन दोनो राशि में स्थित मगल वाला जातक माया-कुशल, निष्ठुर, विद्या कपडे पहनने वाला, किन्तु डरपोक स्वभाव का होता है।

यदि मगल मिथुन या कन्या में हो तो अनेक पुत्र होते हैं और जातक साहसी होता है किन्तु उसके कोई मित्र नहीं होते। ऐसे व्यक्ति गाधर्व (गान-वाद्य) तथा युद्ध में कुशल, कजूस स्वभाव के; भयरिहत और घनी होते हैं। ये लोग उपकार करने वाले को सदैव स्मरण करते हैं।

यदि मगल कर्क राशि में हो तो जातक घनी, जल, नाव आदि से द्रव्य उत्पन्न करने वाला; विद्वान्, विकल (स्वभाव से विकल या गरीर के किसी भाग में रोगयुक्त ) होता है। मगल कर्क राशि में नीच होने के कारण ऐसे व्यक्ति में क्षुद्र स्वभाव की या नीचता की भी कोई वात अवस्य होनी चाहिए।

यदि मगल सिंह में हो तो जातक निर्धन, क्लेश उठाने वाला, निर्मय और वन में घूमने वाला होता है। स्त्री-पुत्रादि का सुख शोडा होता है।

यदि मंगल धनु या मीन रागि मे हो तो जातक के बहुत-से चात्रु होते हैं और पुत्र-मुख कम होता है (पुत्र थोडे हो या पुत्रों से मुख कम हो)। ऐसे व्यक्ति राजा के मत्री या उच्च पदाधिकारी होते हैं।

यदि मंगल मकर में हो तो जातक बहुत घनी होता है; बहुत-से पुत्र होते हैं और राजा या राजा के समान प्रभावशाली पदा-चिकारी होता है। मकर मंगल की उच्च राशि है। इस कारण बहुत

<sup>ः</sup> नीट —िविविध राशि स्थित अहीं का फल बताते समय यह ध्यान रखनाः चाहिए कि प्रह कैसे नवांश में है। यदि स्वनवांश या उच्च नवाश में हो तो । शुभ फल श्रविक होगा। यदि शत्रु नवांश और करूर यह रूट हो तो दुष्ट फल श्रविक होगा।

उत्कृष्ट फल वर्णित किया गया है। किन्तु यदि मगल कुम्भ राशि मे हो तो मनुष्य निरर्थंक भ्रमण करने वाला, निर्घन, दुःखार्त, तीक्षण तथा मिथ्यावादी होता है।

बुध का विविध राशिगत फल —यदि मेप या वृश्चिक में
बुध हो तो जातक खाने-पीने का जौकीन, नास्तिक, चोर, जुए
या सट्टे का जौकीन तथा निर्धन होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री भी
अच्छी नहीं मिलती और स्वय असत्यवादी होता है। मंगल क्रूर
और तामसिक ग्रह है और बुव बुद्धिकारक है। मेप श्रीर वृश्चिक
की राशि मगल है। इस कारण जव बुद्धिकारक ग्रह नामसिक ग्रह
की राशि में वैठा हो तो बुष्ट फल होना स्वामाविक है।

यदि बुध वृषभ या तुला मे हो तो जातक विद्वान् या दूसरी को शिक्षा देने वाला, दानशील, गुरुभिवतयुत होता है और स्त्री-पुत्रादि को बहुत प्रेम करने वाला होता है तथा धन का सग्रह उसे बहुत ही प्यारा होता है।

यदि बुध मिथुन राणि में हो तो जातक आत्मप्रशसा करने आला, शास्त्रो तथा कलाग्रो में चतुर, प्रियवचन बोलने वाला तथा आरामतलव व सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा में रत होता है। यदि बुध ककं राणि में हो तो जलमार्ग से (इम्पोर्ट-ऐक्स-पोर्ट आदि) नाव, जहाज आदि से या जल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अच्छा धन-लाभ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वजन—अपने व्यक्तियों का शत्रु होता है।

यदि सिंह राशि का बुध हो तो स्त्री-प्रेम में कमी करता है। किन्तु जातक का मन स्त्री के लिए सदैव चचल रहता है। मनुष्य धूमने का गौकीन होता है किन्तु घन-सुख तथा पुत्रो की

नोट-- तुष तुद्धिकारक है। श्रम अहों से युत दृष्ट होने से श्रम युद्धि होती हैं, पाप महों से शुन रूट होने से पाप तुद्धि होती है।

फर्मावरदारी में कमी करता है। यदि कन्या राशि का बुव हो तो । मनुष्य त्यागी, विद्वान्, भयरिहत, सुखी, क्षमावान्, युक्तिकुशल तथा वहस करने में भयरिहत होता है।

यदि बुच, घनु या मीन राशि में हो तो ऐसे जातक पर राजा की कृपा होती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति विद्वान् तया प्रामाणिक बात बोलने बाला होता है। मीन का बुघ होने से ममुख्य दूसरे के आरा-धन में दक्ष और अन्य मनुख्य की सेवा-प्रसाधन कर उसको प्रसन्न करने में चतुर होता है।

यदि मकर या कुम्भ का बुध हो तो मनुष्य परिश्रमी, ऋणवान् (कर्जंदार) निर्धन तथा दूसरे की सेवा करने वाला होता है।

बुड्डानित का विविध राशिगत फल-यदि मेष या वृश्चिक मे हो तो जातक, धन व स्त्री, पुत्र ग्रादि के सुख से युक्त क्षमानान्, दाता, तेजस्वी, भौदायं भ्रादि गुणो से सम्पन्न, ग्रनेक लोगो पर हुकूमत करने वालाहोता है। ऐसे व्यक्ति को नौकर भी अच्छे मिलते हैं। यदि वृषभ या तुला का वृहस्पति हो तो जातक स्वस्य शरीर वाला, घन, मित्र एव पुत्रसुख से सम्पन्न, त्यागी और लोकप्रिय होता है। यदि मिथुन या कन्या में वृहस्पति हो तो पहरने, विछाने आदि के भोगोपकरण वस्त्रो से युक्त, मित्र-पुत्र ग्रादि के सुख से सम्पन्न, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला सुखी होता है। यदि कर्क का बृहस्पति हो तो मनुष्य रत्न, सुत, स्त्री आदि के वैभव से युक्त सुखी होता है। ऐसा मनुष्य श्रत्यन्त प्राज्ञ (बुद्धिमान ) भी होता है। यदि सिंह का वृहस्पति हो तो उसकी मातहती में बहुत से लोग कार्य करते हैं। एवं कर्क राशि का जो ऊपर फल बताया गया है वह सब भी उस मनुख्य को प्राप्त होता है। यदि वृहस्पति घनु या मीन का हो तो मनुष्य ग्रनेक ग्रामो का स्वामी या ग्रनेक ग्रामो पर हुकूमत करने वाला, राजा का मंत्री या सेनापति, या इसी प्रकार का कोई उच्च पदाधिकारी ग्रौर धनवान होता है। कुम्म राशि का बृहस्पति हो तो वही फल होता है जो कर्क राशि का बताया गया है। "कुम्मे कर्कटवत्"। यदि मकर का बृहस्पति हो तो मनुष्य थोड़े घनवाला, सुख-हीन होता है

शुक्र का विविध राशिगत फल-यदि मेष या वृश्चिक राशि में हो तो किसी दूसरे की पत्नी के मामले में, मुकदमा या बहस में द्रव्य का नाश होता है। ऐसे मनुष्य को बदनामी भी प्राप्त होती है। यि वृषभ या तुला का गुक हो तो मनुष्य बलशाली, बुद्धिमान् घनी, राजा का पूज्य, प्रसिद्ध, निर्भय और अपने व्यक्तियों पर हकुमत करने वाला होता है। यदि मिथुन का शुक्र हो तो मनुष्य धनी, कलाकुशल ग्रीर राजा की नौकरी करने वाला होता है। यदि कन्या का भुक हो तो मनुष्य नीच कमं करने वाला (अनुचित व्यापार ) करने वाला तथा घनहीन होता है। यदि मकर या कुम्म का गुक्र हो तो मनुष्य सुन्दर, स्त्रियो से जीता हुआ किन्तु 'कुनारी' में रत होता है। 'कुनारी' के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि वह स्त्री स्वभाव या आचार की अच्छी न हो, दूसरायह कि देखने में ग्रच्छीन हो। यदि कर्कका गुक्र हो तो ऐसे मनुष्य की प्राय दो पत्नी होती हैं भीर ऐसा व्यक्ति कुछ डर-पोक तथा दूसरे से याचना करने वाला अर्थात् वन या वस्तु माँग-कर लेने की इच्छा करने वाला होता है । ऐसे व्यक्ति का 'मद' ग्रौर 'शोक' प्रबल होते हैं। यदि सिंह का शुक्र हो तो स्त्री के पास से घन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी किसी ऊँचे कूल की पुत्री होती है। लेकिन पुत्र थोड़े होते हैं। यदि धनु का शुक्र हो तो जातक, 'गण' (जनसमूह) द्वारा पूज्य तथा घनी होता है। मीन में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, धन-समृद्ध, राजा द्वारा सम्मानित श्रीर स्वयं बहुत सुन्दर होता है।

शिन का विविध राशिगत फल — यदि मेष का शनि हो तो मनुष्य बधु-रहित, मित्र-रहित कपटी, वृथा भ्रमण करने वाला ग्रीर मज (ज्ञानरहित) होता है। यदि वृश्चिक का शनि हो तो वंघन और वच के मामले मे फँसता है। अर्थात् दुष्ट फल समभना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चपल तथा निर्देशी भी होता है। यदि मिथुन या कन्या में शनि हो तो जातक लज्जारहित, धन-हीन होता है, सतान-मूख में भी कभी होती है। लिखने में गलती भी करता है लेकिन दूसरो की रक्षा करने का कार्य उसको प्राप्त होता है अर्थात जहाँ अनेक मृत्य कार्य करते हैं, वहाँ, ऐसे विभाग का अध्यक्ष होता है। यदि वृष राशि का शिन हो तो 'वर्ज्य' (जिनसे प्रेम नही करना चाहिए ) स्त्रियो का बहुत इष्ट, धन-शहित होता है, किंतु उस व्यक्ति की अनेक पत्नियाँ होती है। यदि शनि तुला का हो तो ·मनुष्य विख्यात, घनी श्रीर श्रनेक व्यक्तियो किंवा ग्रामो श्रथवा नगर के लोगों का पूज्य होता है। यदि कर्क का शनि हो तो मनुष्य ज्ञान-हीन, ग्रल्प मातुसूख वाला, घनरहित, ग्रल्प पुत्र-सुख वाला हो तथा उसके दाँत विरल (छीदे) होते हैं। यदि सिंह का शिन हो तो घोर परिश्रम करने वाला, वोका उठाने वाला, मुखरहित होता है। ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य-सुख ग्रीर पुत्र-सतान-सुख थोडी मात्रा मे प्राप्त होता है। यदि वनु या मीन का शनि हो तो ऐसा मनुष्य बुढापे में भी सुखी रहता है। किसी जन-समूह का, शहर का या ग्रामो के समूह का नेता होता है और राजदरवार में उसका विज्वास किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री-पुत्रादिको का सुख भी भ्रच्छा प्राप्त होता है। यदि मकर या कुभ राशि का शनि हो तो जातक अन्य व्यक्ति की स्त्री में रत, घन से समृद्ध. किसी जनसमूह नगर, या ग्रामो के समूह का नेता, मिनन, श्रनस दृष्टि, घन ग्रौर वैभव भोग करने वाला होता।

राहु का विविध राजिगत फल—'सारावली' में लिखा है कि यदि लग्न में मेप, वृप या कर्क का राहु हो तो समस्त प्रीड़ाग्रो से रक्षा करता है। राहु की उच्च राजि तथा स्वरांशि के सम्बन्ध में भी मतमेद है। राहु-केतु का फल प्राय. भावानुसार विशेष मिलता है।

बहुत से व्यक्ति मिथुन को राहु का उच्च तथा धनु को केतु का उच्च मानते हैं। दूसरे सम्प्रदाय वाले वृषभ को राहु का उच्च ग्रोर वृश्चिक को केतु का उच्च मानते हैं एव उनके मत से कत्या राहु का स्वगृहं ग्रौर कृम्भ राहु का मूल त्रिकोण होता है। इसी प्रकार मीन केतु का स्वगृह तथा सिह केतु का मूल त्रिकोण होता है।

# तेरहवाँ प्रकरण प्रहों के भाव-फल

किस भाव मे रहने से कौनसा ग्रह क्या प्रभाव दिखलाता है यह नीचे बताया जाता है। यदि लग्न मे सूर्य हो तो जातक जूर-वीर, रण निर्भय, कठोर हृदय होता है। दूसरे व्यक्ति उसे विचित्रत नहीं कर सकते। यह सामान्य फल है। यदि लग्न मे मेण राशि का सूर्य हो तो मनुष्य घनी होता है। किंतु नेत्रों में ग्रॅंघेरा ग्रा जाता है। अर्थात् नेत्र-सम्बन्धी वीमारी होती है। यदि लग्न में सिंह-राशि का सूर्य हो तो उसे रात्रि में दिखलाई नहीं देता (यह एक प्रकार की नेत्र की बीमारी है जिसे 'रतीधी' कहते हैं)। यदि तुला राशि का सूर्य लग्न में हो तो मनुष्य घनशून्य होता है ग्रीर वृद्धावस्था में श्रघा होने का भय भी रहता है। यदि कर्क राशि का सूर्य लग्न में हो तो ग्रांख में 'फूला' रोग होने का भय रहता है। यदि दितीय स्थान में सूर्य हो तो ऐसे मनुष्य के पास वहुत द्रव्य रहता है किंतु उसे सरकार की ग्रोर से धन-दड (इनकम टैक्स ग्रादि) लगता है, मुख-सम्बन्धी रोग भी होते हैं।

यदि तृतीय भाव में सूर्य हो तो मनुष्य मितमान् और पराक्रमी

धनोट--नेत्र सम्बन्धी रोग प्राय: घुद्धावस्या में होतं हैं।

होता है। यदि चौथे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति सुखहीन तथा 'पीड़ित मानस' ( जिसके चित्त में सदैव संताप हो ) होता है। पंचम में सूर्य होने से उदर रोग करता है। मनुष्य धनहीन होता है और सतान-कष्ट भी करता है। छठे मे सूर्य होने से ग्रादमी ग्रपने शत्रुग्रो को जीतता है ग्रौर बलवान होता है। किन्तु यदि सूर्यं दुवेंल हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुयो से वहुत पीड़ा पाता है। यदि सप्तम स्थान मे सूर्य हो तो ऐसा जातक स्त्रियो से अपमानित या तिरस्कृत होता है (अपनी पुरुपार्थ-हीनता के कारण या प्रन्य किसी कारण से) प्रयात् स्त्री-सुख में कमी होती है। यदि अष्टम में सूर्य हो तो सतान थोड़ी हो और और नेत्र विकार हो। नवम में सूर्य होने से सतान, सौख्य भीर धन-इन तीनो की प्राप्ति होती है.। जिस व्यक्ति के दशम में सूर्य होता है वह भूरवीर होता है भीर बहुत विद्वत्ता की बातों को सुनता है ग्रर्थात् शास्त्र श्रवण करने वाला होता है। एकादश स्थान को लाम स्थान भी कहते हैं। इस घर में सूर्य होने से मनुष्य बहुत घनकाली होता है। बादण में मूर्य होने से मनुष्य पतित-कर्मा और अष्ट होता है।

चंद्रमा का द्वादश भावगत फल—यदि लग्न में चद्रमा हो तो जातक में निम्नलिखित योगों में से एक या अधिक योग घटित हो-मूक (गूँगा), उन्मत्त (पागल), जड़ (मूर्ख) अघ (अंघा), विघर (वहरा) या प्रेष्य (नौकर) या नीच (अनुचित कर्म करने वाला) हो। वहुत से रोगों का प्राप्टुर्भाव वृद्धावस्था में होता है। यदि वलवान चद्रमा हो या वृहस्पित या अन्य शुमं यहों से से दृष्ट हो तो दुष्ट फल स्वल्प मात्रा में होता है। यदि मेष, वृष्य या कर्क रागि का चद्रमा लग्न में हो तो उपयुंक्त प्रकार के अनिष्ट फल नहीं होते विलक मनुष्य चनवान् होता है। यदि चद्रमा द्वितीय स्थान में हो तो मनुष्य चनी, वहुत पुत्र वाला और कुटुम्बी (बड़े

परिवार वाला) होता है। यदि तृतीय स्थान में चंद्रमा हो तो जातक हिंसाशील होता है। यदि चौथे में चंद्रमा हो तो जातक को उन सब बातों का सुख प्राप्त होता है जिनका चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है अर्थात् भवनसुख, मित्रसुख आदि प्राप्त होते हैं। यदि पाँचवे स्थान मे चद्रमा हो तो मनुष्य बुद्धिमान् होता है तथा उसे सतान-सुख भी प्राप्त होता है। यदि छठे स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसे भ्रादमी की पाचन-शक्ति मंद होती है और रित की इच्छा में भी न्युनता रहती है। ऐसा व्यक्ति आलसी किंतु बहुत तीक्ण होता है और उसके बहुत से शत्रु होते हैं। यदि सप्तम स्थान में चद्रमा हो तो मनुष्य का चित्त स्त्री या स्त्रियों मे आसक्त होता है। वह तीव्र मदवाला तथा ईष्यशिल होता है। किन्तू श्रष्टम में चद्रमा हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है तथा व्याधि-पीड़ित रहता है। जिसके नवम में चद्रमा हो उसे पुत्र, मित्र, बधु, घन भ्रादि का उत्तम सुख प्राप्त होता है। जिसकी जन्म-कुंडली में दशम में चद्रमा हो वह व्यक्ति धनवान्, बुद्धिमान, वीर धौर र्धार्मिक होता है और उच्च पदवी प्राप्त करता है। एकाटश में पद्रमा होने से आय अच्छी हो और विख्यात हो। ग्यारहवे घर से जो बात देखते हैं उनका प्रायः सुख उपलब्ध होता है। जिसके बारहवें घर मे चद्रमा हो वह क्षुद्र, निकृष्ट, अगहीन (नेत्र भादि मे विकलता) हो।

मंगल का विविध भावगत फल—यदि लग्न में मगल हो तो शरीर में क्षत हो, अर्थात् वर्ण हों। चोट से या बीमारी से। द्वितीय स्थान में मंगल होने से कुत्सित अन्न भोजन करने वाला होता है। नवम स्थान में मगल होने से मनुष्य दुष्कर्मा-पापकृत् होता है। शेष स्थानों में जो सूर्य का फल कहा है वहीं मंगल का भी समऋना चाहिए।

बुध का विविध भावगत फल-जन्म-कुंडली में बारह भाव

होते हैं। वुघ का प्रत्येक माव में स्थित होने का फल ऋमशः नीचे दिया जा रहा है।

(१) विद्वान्, (२) घनी, (३) प्रवल, (४) पहित, (५) मत्री, (६) शत्रु, रहित, (७) ममंत्र (सुरतोगचारकुशल अथवा हास्य प्रिय), (६) विख्यात, (६) नवे भाव से लेकर द्वादश भाव तक वही फल जो सूर्य का बताया गया है।

बृहस्पित का विविध भावगतफल-वृहस्पित का विविध भावगत फल निम्निलिखत होता है। (१) विद्वान्, (२) सुवाक्य (शीरीसखुन) भ्रच्छी वाणी बोलने वाला, (३) कृपण, (४) सुखी, (५) बृद्धि-मान्, (६) शत्रु रहित, (७) भ्रपने पिता, पितामह भावि से भ्रषिक गुणवान्-पदवी प्राप्त करने वाला, (८) नीच दुष्कर्म करने वाला किन्तु स्वराधि या उच्च-राधि का वृहस्पित हो तो भ्रनिष्टकर्मा नही होना भ्रमीत् जिसके कामो को लोग पसन्द न करें। (१) तपस्वी, (१०) भ्रनी, भ्रपरिमित श्राय सहित, (१२) खल (दुष्ट)।

शुक्र का विविध भावगत फल-शुक्र का द्वादश मान में क्या

फल होता है यह नीचे दिया जाता है।

गुक्त यदि प्रथम भाव मे हो तो जातक कामकला में निपुण और मुखवान् होता है। यदि सप्तम स्थान में गुक्त हो तो वह कलह-प्रिय या प्रिया से कलह करने वाला तथा सदैव रित की इच्छा करने वाला होता है। यदि पचम स्थान में गुक्त हो तो मनुष्य सुखी होता है। लेकिन यदि नीच का गुक्त हो तो उतना शुभ फल नही दिखावेगा। वाकी भावों में गुक्त का वही फल होता है जो वृहस्पति का।

शिन का विविध भावगत फल-यदि लग्नमे शिन हो तो मनुष्य नित्य दरिद्र, रोगी और कामपीडित होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त नीच और वचपन मे व्याधियुक्त भी होता है। ऐसे व्यक्ति को वातचीत करने में प्रगल्भता भी प्राप्त नहीं होती। किन्तु यदि तुला, धनु, मकर या कुभ या मीन राशि का शनि लग्न में हो तो ऊपर जितने भी श्रनिष्ट फल कहे हैं उनमें से कोई भी श्रनिष्ट फल नहीं होता बल्कि मनुष्य किसी ग्राम या शहर का स्वामी होता है तथा वह विद्वान् एव रूपवान् भी होता है।

लग्न में शनि का जो दुष्ट फल कहा है वह तब ही पूर्ण रूप से घटित होता है जब शनि बहुत ही निर्बल हो। बृहस्पति श्रादि की श्रुभ दृष्टि होने से मनुष्य तपस्वी, मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा रखने वाला) श्रादि हो जाता है।

राहु का विविध भाषगत फल—यदि जातक के प्रथम भाष में राहु हो तो वह सर्वदा रोगी, व्यर्थ बोलने वाला तथा नीच कर्म करने वाला होता है। परन्तु साथ-ही-साथ साहसिक कार्य करने वाला तथा कुटुम्ब का पालन करने वाला भी होता है। जिस मनुष्य के द्वितीय भाव में राहु हो वह घमडी, निकृष्ट पदार्थ का सेवन करने वाला, सदैव दुःखी तथा नीच व्यक्ति के ससर्ग में रहने वाला होता है। यदि तृतीय भाव में राहु हो तो जातक धन, स्त्री-पुत्र, मित्र भादि के सुख से पूणें रहे परन्तु साथ-ही-साथ भातृ कष्ट भी हो। यदि राहु उच्च का हो तो जातक को सेवक तथा सवारी का सुख प्राप्त होता है। जिसके चतुर्थ भाव में राहु हो ऐसा व्यक्ति धनहीन, भाइयों से भलग रहने वाला, पिशुन व नीच व्यक्तियों का साथी होता है।

पचम में राहु हो तो उदर-विकार, कूर मित और पुत्र-कब्ट करता है। छठे स्थान में राहु बहुत प्रशस्त माना गया है। पुत्र-सुख, धन-सुख तथा शत्रु-नाश होता है। छठे स्थान में राहु की विशेष प्रशसा की गई है क्योंकि यह मनुष्य को विजयी बनाता है और सब प्रकार के ग्रानिष्टो को दूर करता है। यदि इस स्थान पर मिथुन का राहु हो तो कब्टों को दूर कर ग्रन्य स्त्रियों का सुख भी देता है। यदि सप्तम मे राहु हो तो स्त्री-सुख तथा पित सुख में कमी करे, घन-हानि भी होती है। ऐसा व्यक्ति यदि साभेदारी में कार्य करे तो उसे हानि हो। अष्टम भाव का राहु अनिष्ट माना गया है।

राहुः सदा चाष्टममन्दिरस्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगल्मम् । चौरं कृशं कापुरुषं घनाढ्यम् मायामतीतं पुरुषं करोति ॥ प्रयात् ऐसा व्यक्ति रोगी हो या निन्दित कमें करे या मायावी अर्थात् छली हो ।

नवम स्थान में राहु दुर्गा मे मिनत करता है, किन्तु भाग्य की वृद्धि मे वयालीस वर्ष तक रुकावट पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का तथा पिशुन भी होता है। दशम मे राहु बहुत सम्युदय करता है किन्तु पितृ-सुख में कभी करता है। ग्यारहवं स्थान में राहु वहुत लाभकारक होता है। ऐसे व्यक्तियों को उचित तथा अनुचित दोनो मार्गों से घन की विशेष प्राप्ति होती है। व्यय या बारहवं भाव में राहु का दुष्ट फल होता है। बहुत निर्यंक भ्रमण कराता है और शारीरिक क्लेश तथा द्रव्य-हानिकारक भी होता है। यदि किसी ग्रह के साथ राहु न हो तब उपयुंक्त फल होगा। यदि किसी ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह के प्रभाव से राहु का फल मिश्रित हो जावेगा। राहु के विशेष विचार के लिए चोदहवाँ प्रकरण देखिये।

केंद्र का विविध भावगत फल यदि लग्नमें हो तो ज्याकुलता रहें शरीर में वातविकार या पीडा हो और स्त्री-पुत्रादि के सम्बन्ध में निरंतर चित्ता बनी रहे। द्वितीय में केंत्र होने से केंत्र की दशात-देशा में धन-नाश हो। अपनी वाणी या वचनों के कारण दूसरों से विरोध हो और सम्मीत धन नष्ट हो जाये। तृतीय भाव में केंत्र लोगों से विवाद कराता है किन्तु जातक की विजय होती है। ऐसे व्यक्ति को बाहु-पीड़ा होने की आशका रहती है और चित्त में उद्देग (चिन्ता) और भय भी रहता है। यदि चतुर्थ में केंत्र हो तो माता के सुख में न्यूनता हो ग्रौर पैतृक सम्पत्ति की हानि हो, किन्तु उच्च राशि स्थित केतु हो तो केवल शुभ फल की प्राप्ति होगी। पचम में केतु सतान-कष्ट करता है। भाइयों से कलह हो ग्रौर स्वय को वायु-विकार ग्रौर पेट ठीक न रहे।

छुठे स्थान में केतु शत्रु का नाशक और पराक्रम-वृद्धि-कारक है किन्तु ऐसे व्यक्ति को अपने मामाओं से आदर प्राप्त नहीं होता। चौपायों (गाय-मैस, घोड़े आदि) से सुख हो। सप्तम में केतु स्त्री-कष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव सफर की चिन्ता रहती है। अष्टम भाव में केतु बवासीर आदि रोग उत्पन्न करता है। किसी सवारी से गिरने का डर भी रहता है। अष्टम में प्रायः अनिष्ट फल करता है किन्तु यदि मेष, वृष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक—इन पाँचो राशियों में से किसी में केतु हो तो अष्टम में होता हुआ भी धन-लाम करता है.—

भवेदव्टमें राहुपुच्छेऽर्थसाभः सदा कीट कन्या जगोगुग्मकेतुः

नवम भाव में केतु क्लेश नाश करता है। म्लेच्छ जाति के द्वारा भाग्य में वृद्धि हो। सहोदर भाई-बहन के कारण मन मे व्यथा हो और बाहु रोग हो। यदि दशम भाव मे केतु हो तो पिता का सुख कम होता है। अड़तालीसवे वर्ष के बाद विशेष पराक्रम-वृद्धि हो। यदि मेष, वृष, कन्या या वृश्चिक का केतु दसवे चर मे बैठा हो तो शत्रुओं का नाश करता है। ग्यारहवे भाव मे केतु हर प्रकार से भाग्योदय करता है और लामकारक होता है। किन्तु सन्तान की उन्नित-कारक नही होता। व्यय भाव का केतु कष्टकारक है। किसी-न-किसी प्रकार का प्रबल रोग उसको घेरे रहता है। पर, नेत्र या गुदा में रोगकारक होता है। व्यर्थ में अपव्यय होता है।

साधारण नियम यह है कि जिस भाव में सौम्य ग्रह हो उस भाव-सम्बन्धी गुम फल तथा जिस-जिस भाव में पाप ग्रह हो उस भाव-सम्बन्धी कब्ट फल होता है। ऊपर जो भाव-फल बताये गये हैं उनमें भी, किस भाव का स्वामी होकर ग्रह वैठा है, किस राशि में बैठा है, ग्रादि के तारतम्य से फल में भिन्नता हो जाती है। उच्चराशि स्थित ग्रह प्राय ग्रुभ फल करते हैं। स्वराशि स्थित ग्रह उत्तम फल ही करते हैं। मित्र-राशि या अधिमित्र राशि में क्रमश शुभता ग्रधिक होती है, पापफल कम होता है शत्रुराशि या अधिगत्रु राशि में क्रमश ग्रुभता कम होती है, पाप-फल ग्रधिक होता है।

प्रहों के विशेष वर्ष— सूर्य का २२वाँ, चन्द्रमा का २४वाँ, मगन का २८वाँ, बुधका ३२वाँ, बृहस्पति का १६वाँ, शुक्र का२५वाँ, शनि का ३६वाँ, राहु का ४२वाँ, केतु का ४८वाँ वर्ष होता है।

उदाहरण-यदि सूर्यं बलवान् होकर चतुर्थं में बैठा है या चतुर्थं का स्वामी है तो २२वे वर्षं में स्थान-प्राप्ति, भवन-सुख, वाहन-सुख आदि करावेगां। यदि सूर्यं निबंल होकर चौथे का स्वामी है या चौथे में बैठा है तो २२वे वर्षं में मकान या भूमि की हानि, मातृ-कष्ट आदि अशुभ फल करेगा। यदि चन्द्रमा सप्तम में बलवान् होकर बैठा है या सप्तम का स्वामी है तो २४ वे वर्षं में विवाह-कारक होगा अर्थात् विवाह करावेगा। शनि यदि चतुर्थं में है या चतुर्थं का स्वामी है तो ३६ वे वर्षं के बाद भूमि, मकान आदि की प्राप्ति विशेष रूप से करेगा। राहु नवम में हो तो ४२वे वर्षं के बाद साग्योदय होगा—आदि माव, मावेश, माव पर दृष्टि, मावेश पर दृष्टि आदि का विचार कर फल कहना चाहिए।

## चौदहवां प्रकरण भावाधीश विचार

वैसे तो फलित ज्योतिष के अनेक ग्रंथ हैं और अनेक सम्प्रदाय हैं किन्तु पराशर ऋषि-प्रणीत ग्रंथो का सर्वोपरि आदर और प्रचार है। इस ग्रंथ-समुदाय से कुछ थोडे से अमूल्य मोती चुन कर एक पृथक् लड़ी के रूप में किसी अनुभवी विद्वान् ने सकलित किये हैं जिस को "उडुदाय-प्रदीप" कहते हैं। 'उडु' कहते हैं नक्षत्र को। नक्षत्र के आधार पर जो दशा लगाई जाती है—वह किसको कैसी जावेगी यही विचार इसमे है। इसी "उडुदाय प्रदीप" का प्रचलित नाम 'लघु पाराशरी' भी है।

नक्षत्र-दशा भी अनेक प्रकार की है। किन्तु 'उडुदाय—'प्रदीप' में कौन-सी दशा लेना—इसके सम्बन्ध में ग्रथकार कहते हैं कि विशो-त्तरी दशा का ग्रहण करना चाहिए। विशोत्तरी दशा कैसे निकाली जाती है यह १०वे प्रकरण में बताया जा चुका है।

द्वादश भाव स्पष्ट कैंसे करना है तथा किस भाव से क्या-क्या विचार करना यह भी छठे तथा नवे प्रकरण मे बताया जा चुका है।

केन्द्र-त्रिकोण-प्रथम, चतुर्थं, सप्तम तथा दशम मावो को केन्द्र कहते हैं। पचम तथा नवम मावो को त्रिकोण कहते हैं। बहुत से विद्वानो के मतानुसार लग्न केन्द्र भी है और त्रिकोण भी है।

शुभ-पाप, कूर-सौम्य—यह प्रसिद्ध ही है कि शनि, मगल राहु और केतु कूर ग्रह हैं तथा बृहस्पित ग्रीर शुक्र शुभ ग्रह हैं। चन्द्रमा के विषय में यह सिद्धान्त है कि यदि यह क्षीण हो (कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की १ पचमी तक) तो कूर और यदि पक्ष-बल-सिहत हो (शुक्ल दशमी से कृष्ण पचमी तक) तो शुभ होता है। बहुत से विद्वान् शुक्ल पक्ष की ग्रष्टमी से कृष्ण पक्ष की ग्रष्टमी तक चन्द्रमा को शुभ ग्रीर बाकी समय में कूर मानते हैं। यदि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का तारतम्य नहीं किया जावे तो चन्द्रमा शुभ ग्रह ही समक्षा जाता है। बुध अपने स्वभाव से पूर्ण शुभ ग्रह ही माना जाता है किन्तु बुध का विशेष गुण है कि जैसे ग्रह के साथ होगा उसका स्वभाव ग्रहण कर लेगा। फलतः शनि व मगल के साथ रहने से ग्रशुभ तथा बृहस्पित-

शुक्त आदि गुभ ग्रह के सग में गुभ हो जाता है। सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है। यदि हम स्थूल रूप से ग्रहों को सौम्य ग्रीर क्रूर इन दो भागों में बॉटे तो च०, बु०, बृ०, ग्रु० सौम्य तथा सू०, म०, ग०, रा० के० क्रूर माने जावेगे। इसमें तारतम्य यह है कि म० ग०, रा० ग्रीर केतु क्रूर के साथ पाप भी हैं। किन्तु सूर्य हमारा प्राणदाता है यह पाप नहीं हैं—केवल क्रूर है।

कृष्टि—सूर्य श्रादि सातो ग्रह जिस राशि में बैठे हो उस राशि से ७ वी रागि को देखते हैं और उस सातवी राशि में स्थित ग्रहों को भी देखते हैं। यह सातो ग्रहों के लिए सामान्य नियम है। विशेष नियम यह है कि इस सातवी दृष्टि के श्रलावा मगल की ४थी और ५ वी रागि पर भी पूणें दृष्टि होती है। श्रन्य ग्रहों की ४थी और ५ वी रागि पर केवल है (पौनी) दृष्टि होती है। वृहस्पति की ५ वी श्रोर ६ वी पूणें दृष्टि होती है। श्रन्य ग्रहों की इन दो स्थानों पर केवल श्राधी दृष्टि होती है। श्रन्य ग्रहों की इन दो स्थानों पर केवल श्राधी दृष्टि होती है। श्रन्य ग्रहों की केवल रे (चौथाई) दृष्टि होती है। श्रागे जो दृष्टिजनित श्रथांत् ग्रहों की परस्पर-दृष्टि होने के कारण जो योग वताये गये हैं वे सब केवल पूणें दृष्टि होने पर 'घटित होते हैं। यह नहीं समसना चाहिए कि श्राधी दृष्टि होने से योग का श्राधा फल होगा, चौथाई दृष्टि होने से योग का श्राधा फल होगा, चौथाई दृष्टि होने से योग का श्राधा फल होगा, चौथाई

भावाधिप होने के कारण शुभता—कीन से प्रह शुभ हैं और कीन से पाप, ये सामान्य नियम ऊपर बताये गये हैं। अब 'पराशर' के अनुमार कीनमा ग्रह शुभ फल देगा तथा कीनसा अनिष्ट फल देगा इसका विशेष निर्णय बताते हैं

त्रिकोण के अर्थात् नवम और पचम भाव के स्वामी कोई भी

नोट---भाव का स्वामी, मावेश, मावाधिष, भावाधिषति सब का एक ही कार्य है।

ग्रह हों वे शुभ फल ही देते हैं।

तृतीय, छठे तथा ग्यारहवे के स्वामी-"पाराशरी" का ,श्लोक है ---

#### "पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः।"

इसका साघारणत प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान् यही अर्थं करते हैं कि जो ग्रह लग्न से तृतीय, षष्ठ और एकादश भावों के स्वामी हों वे पापफल देने वाले होते हैं। के किन्तु इस इलोकाश की व्याख्या करते हुए प० विनायक शास्त्री उपनाम वेताल शास्त्री लिखते हैं कि पाप ग्रह यदि तृतीय, छठे या ग्यारहवे के स्वामी हों तो शुम फल नहीं केते अर्थात् यदि इन भावों के स्वामी शुम ग्रह हों तो अपने शुम स्वभाव का सामान्य शुम फल देते हैं। वेताल शास्त्री तथा अन्य सस्कृत टीकाकारों में बहुत मतमेद हैं। हमारा विचार यही है कि यदि तृतीय, षष्ठ या ग्यारहवे का स्वामी बली शुम ग्रह हो तो अच्छा फल देगा। यदि निवंल शुभ ग्रह है श्रीर षष्ठेश है तो शत्रु-पीड़ा उत्पन्न करेगा और कुछ रोग भी उत्पन्न कर सकता है। साथ-ही-साथ साघारण शुभ फल भी होगा। यदि तृतीय और एकादश का स्वामी है और निवंल शुभ ग्रह है तो

बामेशे बाम मानस्थे बामः सर्वेषु कर्मेषु । 'पारिडच्यं च सुखं तस्य वर्द्धं च दिने दिने ॥

(बृहत्पाराशर, पू० १३१)

<sup>#</sup> देखिये "मैरवदत्त कृतोघोत सस्कृत टीका" पुष्ठ १२, "सज्जन रम्जनी -सस्कृत टीका" पुष्ठ ६६ तथा "सुष्कोक शतक" संस्कृत टीका पुष्ट ३४।

टिप्पया यदि शुभ अह बतान हो और एकादश का स्वामी होने से असे पाप मान कर श्रनिष्ट फल देने वाला मान लिया जावे तो :

यदि ११वें स्थान का स्वामी ११वें स्थान में हो तो सब कार्यों में लाम होगा और उसके पांडित्य और सुख में दिनाजुदिन वृद्धि होगी—ये सब शुम फन कैसे घटित होंगे १

रिकंचित् लाभ करेगा। यदि निर्वेत पाप ग्रह है तो तृतीय, छठे ग्रीर एकादश का स्वामी होने से बहुत पाप फल देने वाला होगा। यदि वलवान् पाप ग्रह हं (स्वगृहों है, उच्च का है, ग्रच्छे स्थान में स्थित है) तो जिस भाव में वैठा है उस स्थान को थोडा बिगाड़ेगा किन्तु जिस स्थान का स्वामी है उस भाव की वृद्धि करेगा। केन्द्रों के स्वामी-'पराशर' का ब्लोक है

"त दिशंति शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि । ऋराक्ष्वेदशुभं ह्येते प्रवलाक्ष्वोत्तरोत्तराः ॥"

इसका भी अधिकतर सस्कृत टीकाओं में यही अर्थ किया गया है कि यदि केन्द्रों के स्वामी सौम्य ग्रह हो तो वे ग्रुभ फल नहीं देते और केन्द्रों के स्वामी यदि कूर ग्रह हो तो वे अग्रुभ फल नहीं देते। प० गिरिजाप्रसादजी द्विवेदी, ज्योतिषविभागाच्यक्ष संस्कृत कॉलेज, जयपुर ने अनेक संस्कृत टीकाओं के आधार पर इस इलोक का निम्नलिखित अर्थ किया है

"जो गुम ग्रह केंद्र अर्थात् १, ४, ७ श्रीर १० स्थान के स्वामी
हो तो वे गुम फल नही देते । यदि पाप ग्रह अर्थात् सूर्य, मौम
(मगल), गिन, क्षीण चद्र केंद्र के स्वामी हो तो वे अगुम फल
नही देते । अर्थात् गुम ग्रह केन्द्राधिपति होने से गुम फल श्रीर
श्रगुम ग्रह मी केन्द्राधिपति होने के कारण श्रगुम फल नही देते ।
श्रयात् परागर के मत मे केवल सज्ञा-मात्र से कोई ग्रह गुम या
पाप नहीं हैं, किन्तु अपनी स्थिति के अनुसार गुम ग्रह अगुम एव
श्रमुभ ग्रह गुम-फलकारक माने गये हैं। इसलिए 'सुक्लोकशतक' में
लिखा है-केंद्राविषतयः पापा भवन्त्यत्र गुमा यतः।"

किन्तु पडित बेताल शास्त्री की सस्कृत टीका के अनुसार "जो अनुम ग्रह केंद्र अर्थात् ४ थे, ७ वे, १० वे के स्वामी हो तो गुम फल नहीं देते। इन्हीं स्थानों के स्वामी पाप ग्रह हो तो अग्रुम फल नहीं देते।" दोनो अर्थों में अन्तर यह है कि (१) बेताल शास्त्री ने इस क्लोक में लग्नेश को केन्द्रेश इसिंबए नहीं माना है कि लग्नेश सदैव शुभ ही होता है, यह आगे बताया गया है। (२) बहुत से लोग यह सममते हैं कि "अशुभ फल नहीं देते" इसका अर्थ हुआ शुभ फल देते हैं और "शुभ फल नहीं देते" इसका अर्थ हुआ अशुभ फल देते हैं —ऐसा अर्थ सममना अममूलक है।

भावेशों की परस्पर बल-तुलना—(क) पचम की अपेक्षा

नवम विशेष बलवान् होता है।

(स) तृतीय की अपेक्षा छठा विशेष बलवान् और छठे की अपेक्षा ११वाँ विशेष बलवान् होता है।

(ग) ४थे से ७वॉ विशेष बलवान्, सातवे से १०वॉ विशेष

बलवान् होता है।

- (घ) त्रिकोणेश से त्रिषडायपति (३,६,११ का स्वामी)पाप-ग्रह विशेष पापी है। ग्रौर त्रिषडायपति पाप ग्रह से केंद्रेश शुभ ग्रह ग्रिषक पापी है।
- (ड) केंद्रेश शुभ ग्रह से त्रिषडायपति पाप ग्रह शुभ है और इससे (त्रिषडायपति पाप ग्रह से) त्रिकोणेश अधिक शुभ है।
- (च) यदि कोई ग्रह दो स्थानो का स्वामी होने से शुभ सिद्ध हो तो उसे ग्रधिक शुभ-फलकारक समभना चाहिए।
- (छ) यदि कोई ग्रह दो स्थानों का स्वामी होने से भ्रधिक अशुभकारक हो तो उसे भ्रधिक भ्रनिष्टकारक समभना चहिए।
- (ज) ग्रह दीप्त, स्वस्य ग्रादि ग्रवस्था का है तथा षड्वर्ग में, शुभवर्गों में या स्ववर्ग मे है या शत्रुवर्ग, मे है—इन सब विचारों को निरतर ध्यान मे रखना चाहिए।

दितीय तथा द्वादश स्थान के स्वामी—अब २रे तथा १२ वे स्थान के स्वामी कब शुभ और कब अशुभ होते हैं यह बताया जाता

अदेखिये १७ वें प्रकरण का अन्तिम भाग, म वॉ प्रकरण तथा २४ वे प्रकरण का प्रारम्भिक भाग।

<sup>(</sup>घ) और (ङ) में पं॰ वेताल शास्त्री जी का मत दिया है। हमारे विचार से केन्द्रे श-शुभ प्रह होकह सप्तमेश हो तभी विशेष पाप फल कर सकता है।

है। इन दोनो ग्रहों के स्वामी दूसरे जैसे ग्रह के साथ बैठे हों उसके अनुसार फलं देते हैं। अर्थात् यदि द्वितीयेश गुमग्रह के साथ हो तो ग्रुम फल देता है; यदि अशुम ग्रह के साथ हो तो ग्रुम फल देता है। दूसरी वात यह है कि द्वितीयेश या व्ययेश अन्य ग्रह के साथ जिस भाव में बैठे हों उस भाव के गुणानुसार फल देते हैं। यदि मित्र-राशि में दितीयेश बैठा है तो मित्र से वन मिलेगा। यदि व्ययेश शत्रु की राशि में बैठा है तो शत्रु के द्वारा व्यय होगा। इसके अतिरिक्त यदि दीप्त या स्वस्थ ग्रह के साथ बैठा हो तो शुम फल; विकल या दु.खित ग्रह के साथ बैठा हो तो अनिप्ट फल, यह साघारण सिद्धान्त भी लागू करना चाहिए।

यहाँ जो शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह कहा गया है वह साधारण शुभ-ग्रशुभ नहीं समक्तना चाहिए। त्रिकोणेश शुभ होते हैं। लग्नेश भी शुभ होता है, यह अर्थ समभना चाहिए।

व्ययेश के सम्बन्ध में दक्षिण के ज्योतिष-प्रन्थों में तथा पराशर के मत में भिन्नता है। ६,८,१२ स्थानों को 'त्रिक' कहते हैं। दक्षिण भारत से प्रकाशित अनेक प्रथों में इ, ८,१२वें के स्वामी को त्रिकेश होने के कारण महान् अनिष्टकारक कहा है किन्तु पराशर के मतानुसार यदि व्ययेश भी शुभग्रह के साथ शुभ स्थान में बैठे तो शुभ फल ही करेगा। हम पराशर के मत को विशेष मान्य मानते हैं।

अष्टमेश का विचार—आठवाँ स्थान भाग्य स्थान से १२ वाँ है। वैसे तो प्रत्येक स्थान (भाव)से १२ वाँ स्थान उस भाव के लिए हानिकारक होता है—लग्न से १२वाँ स्थान शरीर का व्यय करेगा,

४''षप्ठ द्वादशसप्टमं च सुनयो मावानिन्दान्विदु

तन्नाथान्त्रितविद्विता यद्विपा ये वा च मावा स्वयम् ।

तत्रस्थाश्च यदीश्वरास्त्रय हुमै नो सन्ति मावा नृयां ।

साना वा विकता विनय्दविक्तास्त्रत्रातिकष्टोऽष्टमः ॥ जातकादेशमार्ग १०-३४

साना वा विकता विनय्दविकतास्त्रत्रातिकष्टोऽष्टमः ॥ जातकादेशमार्ग १०-३४

धन से १२ वॉ स्थान लग्न है इसकारण लग्नेश की दशा में धन का विशेष व्यय हो--आदि, कितु भाग्य स्थान से १२वाँ स्थान भाग्य का व्यय करता है। इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं। भाग्य के व्यय को सबसे अनिष्ट क्यो माना? भाग्य स्थान को धमं स्थान भी कहते हैं। जब तक धमं रहता है---धमं का प्रभाव रहता है तब तक आयु भी रहती है। जब समस्त धमं का व्यय हो जाता है तो आयु भी समाप्त हो जाती है। इसी कारण अष्टम को सबसे अधिक अनिष्ट कहा है। यहाँ यह भी कहना अप्रासणिक नहीं होगा कि नवम स्थान को धमं स्थान तथा जय स्थान होने के कारण "यतो धमंस्ततो जय" यह सिद्धान्त भी लागू होता है। 'पाराशरी' का क्लोक है कि.

## भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । स एव शुभसन्वाता लग्नाघीशोऽपि चेत् स्वयम् ।।

श्री वेताल शास्त्रीजी इस श्लोक का अर्थ करते हे कि, "भाग्य का व्यय अर्थात् अष्टम-उसका स्वामी होने से अष्टमेश अत्यन्त अशुभ है। सब व्ययो से भाग्य का व्यय मृत्यु-स्वरूप है इसलिए अत्यन्त अशुभ है। वह अष्टमेश ही लग्न का भी स्वामी हो तो शुभ फल से योग कराता है पूर्ण शुभ नहीं होता। साराश—अष्टमेश जैसे पापी को शुभ योग कराने वाला लग्नेश अत्यन्त शुभ है यह भी स्पष्ट है।" इस प्रकार वेताल शास्त्रीजी भी अष्टमेश होने के कारण थोडी सी अशुभता मानते हैं। उनके विचार से किचित् अशुभता लग्नेश होने की अतिशय शुभता मे विलीन हो जाती है। किन्तु मन्त्र श्वर के विचार से कोई यह यदि लग्नेश हो तो वह चाहे किसी भी स्थान का स्थामी हो शुभ फल ही करेगा। वह कहते हैं कि लग्नेश यदि कूरप्रह भी हो तो भी वह जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि ही करेगा। यदि वह किसी दु:स्थान का

(श्रनिष्ट भाव) का भी स्वामी है तो भी कोई हानि नहीं करेगा। उदांहरण के लिए यदि मेष लग्न या वृश्चिक लग्न हो तो मगल एक जुभ भाव का (लग्न का) और एक अशुभ भाव का स्वामी होगा कितु ऐसा मगन यदि पचम में बैठा हो और शुभवीक्षित हो तो पुत्र-प्राप्ति करायेगा। संतान के लिए श्रह्तिकारक नहीं होगा। अ

इस प्रकार केंद्र, त्रिकोण, ३,६,११,२,१२,८ तथा लग्न के स्वामी का साधारण विचार कर ग्रव केंद्रों के स्वामी का पुन विचार किया जाता है।

शुभग्रह यदि केंद्रों के स्वामी हों:

केंद्राधिपत्यदोषस्तु वलवान् गुरुशुक्रयोः । मारकत्येषि च तयोमीरकस्थानसंस्थितिः ।। बुषस्तदनु चंद्रोपि भवेत्तदनु तद्विधः । न रंध्रेशस्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोर्भवेत् ।।

पडित वेताल जास्त्रीजी के मतानुसार केन्द्र के स्वामी होने से जुभ ग्रह ग्रीरो से ग्रविक पापी होने हैं। गुभ ग्रहो में ग्रह कम रखा है-वृहस्पित ग्रीर शुक्र उसके वाद वृध, उसके वाद चन्द्रमा भी। यदि ये गुभ ग्रह द्वितीय या सप्तम स्थान में हो (ग्रीर केन्द्र के स्वामी तो हो ही तो प्रवल मारक होते हैं) प्राय सभी टीकाकारों ने-शुभ ग्रह यदि केन्द्र का स्वामी हो ग्रीर मारक स्थान (२,७) में पडा हो तो उसे-प्रवल मारक कहा है। किन्तु हमारे विचार से यदि वृहस्पित, शुक्र या बुध लग्न के स्वामी होने के साथ-साथ ग्रन्य केन्द्र के स्वामी हो तो उनमें मारकता नहीं होगी। लग्न गरीर है, लग्नेश शरीर का पोपक है।

ग्रप्टमेश होने का दोप बहुत ग्रधिक है यह पहले बताया जा

<sup>&</sup>quot;विशेष विवर्ष के लिए देखिये हमारी "फल टीपिका (हिन्दी) " १५ वाँ अभ्याय । इमारी "मावार्य वोधिनी फल टीपिका" (हिन्दी) गोयल एएड कम्पनी पुस्तक प्रकाणक तथा विक्रे ता, दरीवा कलां दिल्ली से मगावें ।

चुका है। इस साधारण नियम का एक अपवाद ऊपर के घलोक में भी बताया गया है कि यदि सूर्य या चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हो तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यदि मकर लग्न हो तो सूर्य अष्टमेश होगा; यदि धनु लग्न हो तो चद्रमा अष्टमेश होगा। घलोक में तो स्पष्ट कहा गया है कि अष्टमेश होने का दोष सूर्य और चन्द्रमा को नहीं होता और "सुक्लोक शतक" में भी स्पष्ट है कि— 'अष्टमेशोविषुर्वाकों नो पाप: शुभ एव सः' किन्तु "सज्जन-रजनी" की टीका मे स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टमेश हो तो प्राय. शुभ होते हैं, किन्तु कुछ दोष होता ही है। इसके लिए कोई हेतु न बतलाकर वह लिखते हैं, "इतिगुर्वाज्ञा" अर्थात् गुरु की आजा है। वेताल शास्त्री जी भी लिखते हैं "अष्टमेश होने का भारी दोष सूर्य-चद्र को नहीं होता सामान्य दोष तो रहता ही है।

श्रव मगल के विषय में विशेष विचार उपस्थित करते है:
कुजस्य कर्मनेतुत्व प्रयुक्ता श्रुभकारिता।

त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः ॥

भिन्न-भिन्न भावों के स्वामी होने से शुभता होती है या अशुभता, यह बता चुकने पर अब यह वताते हैं कि यदि एक भाव का स्वामी होने से शुभता हो और दूसरे भाव का स्वामी होने से अशुभता हो तो ऐसी स्थिति में किस नतीजे पर पहुँचना चाहिए।

- (१) यदि कुम्भ लग्न हो तो मगल तृतीय तथा दशम का स्वामी हुआ। कूर ग्रह होने से दशम (केन्द्र) का स्वामी होना अच्छा हैं, तृतीय का स्वामी होने से पाप फल देता है। नतीजा यह निकला कि फल शुभ नहीं होगा।
- (२) कर्क लग्न वाले का, मगल पचम और दशभ का स्वामी है। केन्द्र का स्वामी कूर ग्रह अच्छा है और त्रिकोण (पचम) का स्वामी तो अच्छा होता ही है इस कारण मगल शुभ है।
  - (३) सिंह लग्न में मगल चतुर्थ तथा नवम का स्वामी हुन्ना।

चतुर्थ केन्द्र है इस कारण कूर ग्रह को इसका स्वामित्व प्राप्त होने से शुभ फल हुन्ना तथा नवम का-त्रिकोण का स्वामी तो शुभ होता ही है इस कारण मंगलें पूंर्ण शुभ हुन्ना।

- (४) मेष लग्न में शनि केन्द्रेश होने से शुभ किन्तु एकादश का स्वामी होने से अगुभ हुआ-परिणाम अशुभ ।
- (५) वृप लग्न होने से नवम दशम का स्वामी होने से शनि शुभ हुआ।

तुना लग्न वाले को शनि चतुर्थं तथा पचम का स्वामी होने से पूर्ण शुभ हुआ। केन्द्र का स्वामी कूर ग्रह होने के कारण शुभता तथा त्रिकोणाधिय होने की शुभता। दोनो दृष्टिकोणो से शुभ है।

इस प्रकार विचार करते हुए यह देख लेना चाहिए कि पाप ग्रह केन्द्रेश होने के साथ-साथ त्रिकोण का भी स्वामी हो तो शुभ फल देता है। केवल केन्द्रेश हो तो शुभ फल नहीं देता। यदि पाप ग्रह केन्द्रेश होकर ३, ६, द या ११ का भी स्वामी हो तो पाप फल ही देता है। इसी को स्पष्ट करते हुए "सुश्लोक शतक" की टीका में लिखा है:

धर्मस्याच्यष्टमस्येह पतिरेकः खलः स्पृतः।
युग्मलग्ने क्षनिः पापः स एकोऽष्टमधर्मपः।।
केन्द्रकोणाधिपो यो हि स भवेत्त्रिषडायपः।
दोषयुक् स तु विज्ञेयः पाराक्षरमुनेर्मतम्।।
केन्द्राधिपः शुभव्चेत्स्यात् स एव त्रिषडायपः।
पाप एव स विज्ञेयः पापक्षेच्छोभनः स्मृतः।।

अर्थात् यदि अष्टम और नवम का स्वामी एक ही यह हो (मिथुन लग्न में जिन होता है) तो वह पापी होता है। यदि कोई यह केन्द्र या कोण का स्वामी होने के साथ-साथ ३, ६, ११ का स्वामी हो तो वह दोपयुक्त हो जाता है—यह पराशर का मत है। यह "सुरलोक शतक"-कार ने लिखा है। किन्तु वेतालशास्त्री के मत से शुभ ग्रह ३, ६, ११ का स्वामी होकर कोण का स्वामी हो तो दोषयुक्त नहीं होता। जैसे कर्क लग्न बाले को बृहस्पति ६ठे श्रीर ६वे का स्वामी होता है। यह स्वभावत. शुभ ग्रह है इस कारण इस का दोष नहीं होगा। हमारा भी यही मत है। यदि शुभ ग्रह केन्द्र का स्वामी होने के साथ-साथ ३, ६, ११ का स्वामी हो तो केन्द्र का स्वामी होने के कारण दोषयुक्त हो जावेगा।

यहाँ पर मन्त्रेश्वर ने कुछ अपने विचार भी दिये हैं। वे लिखते है कि:

- (१) यदि कोई ग्रह दो भावों का स्वामी हो तो यह देखना चाहिए कि उसकी मूल त्रिकोण, राशि कहा पड़ी है। ३१वे पृष्ठ पर यह बताया गया है कि मूल त्रिकोण राशि कौन-सी है और स्वराशि कौन-सी। यह मूल त्रिकोण राशि जहाँ पर पड़ी हो ग्रर्थात् जो भाव वहाँ पर हो उसी के हिसाब से शुभाशुभत्व स्थिर करना चाहिए। मुख्यता मूल त्रिकोण राशि की होती है।
- (२) यदि कोई ग्रह—जो दो राशियों का स्वामी होता है, ग्रपनी दोनों राशियों में से किसी एक में स्थित हैं तो दोनों राशियों के स्वामित्व का प्रभाव उस ग्रह की दशान्तर्दशा में होगा। लग्न से गिनने पर पहले जो राशि ग्रावे—दशा या ग्रन्तन्तर्दशा के पूर्वाई में उसका फल ग्रीर जो राशि बाद में ग्रावे उसका फल उत्तराई में समक्षना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का तुला लग्न है तो पहले वृश्चिक ग्राई, इस कारण पूर्वाई में वृश्चिक का फल ग्रीर उत्तराई में मेष का फल होगा।
- (३) मन्त्रेश्वर का यह भी मत है कि यदि किसी ग्रह की दो राशियों में से एक अच्छे भाव में पड़े और एक अनिष्टभाव में पड़े भीर ग्रह इष्ट भाव वाली राशि में पड़ा हो तो ग्रच्छा ही फल करेगा। जो दूसरा ग्रनिष्ट भाव है उसके स्वामित्व का कोई दुष्प्र-भाव नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का कत्या

लग्न हो और शनि मकर में हो तो वह पचम और पष्ठ दो भावो



का स्वामी हुआ। पचम इष्ट यच्छा (श्रुम) माव है। षष्ठ-य्रिनष्ट (खराव, य्रशुम) माव है ऐसी स्थिति में यदि शनि मकर में हो तो वह पाँचवे घर के मालिक होने का शुम प्रभाव ही करेगा। छठे घर के मालिक होने का दुष्प्र-

भाव नहीं करेगा।





उपर्युक्त घन लग्न वाली कुण्डली में मङ्गल पांचवे और १२वे घर का स्वामी है किन्तु पांचवे घर में बैठा है। पचम शुभ स्थान है द्वादश श्रशुभ स्थान है इसका कारण उसे शुभाशुभ दोनो प्रभाव दिखाना चाहिए किन्तु वह मेप में बैठा है इस कारण पांचवे घर के मालिक होने वा शुभ प्रभाव ही दिखलायेगा। इसी प्रकार मिथुन लग्न वाली कुण्डली में यदि शनि कुम्भ में बैठा हुग्ना नहीं होता तो श्रनिष्ट प्रभाव दिखलाता किन्तु कुम्भ में बैठने से नवम (त्रिकोण) स्वामित्व का शुभ प्रभाव दिखलायेगा। श्रष्टमेश होने का दोप नहीं होगा।

नोट — विशेष विवरण के लिए देखिए हमारी "आवार्य बोधिनी फल दीपिका" (हिन्टी) का छाष्याय १६वाँ, पुस्तक-आप्ति स्थान गोयल एउड कम्पनी, दरीवा, दिस्ली।

राहु और केंतु का विचार—राहु और केंतु दिखाई देने वाले ग्रह नहीं हैं। जिस स्थान पर चन्द्रमा का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है जस स्थान का नाम राहु है। जससे ठीक १८० ग्रंश दूरी का बिन्दु (स्थान) केंतु कहलाता है। यह राहु और केंतु (१) जिस-जिस मान में हों, (२) जिस-जिस मानेश (भान के स्वामी) के साथ हों जसका-सा फल दिखलाते हैं। जदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की जन्म-कुण्डली में राहु लग्न में बैठा हो ग्रौर किसी ग्रन्य ग्रह के साथ न हो तो वह लग्न स्थान और लग्नेश का फल दिखानेगा। यदि किसी की कुण्डली में राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो साथ वाला ग्रह जिस भाव का स्वामी है जस भाव का फल भी राहु दिखानेगा। जदाहरण के लिए एक जन्म-कुण्डली नीचे दी जाती है। इसमें

राहु लग्न स्थान में नवमेश के साथ है इस कारण राहु चन्द्रमा का तथा लग्न स्थान (एव लग्नेश मंगल) का फल दिख-लावेगा। इसी प्रकार सप्तम स्थान में केतु बृहस्पति के साथ है। इस कारण केतु बृहस्पति का



(बृहस्पति दूसरे और पाँचवे घर का मालिक है इस कारण) दूसरे और पाँचवे घर के मालिक का तथा सप्तम स्थान का और (सप्तम स्थान का स्वामी गुक्र है) कारण इस गुक्र का फल प्रबलता से दिखायेगा।

आगे यह बताया जायेगा कि ग्रहों का सम्बन्ध किस प्रकार युत्-दृष्टि द्वारा होता है। बहुत से विद्वान् तो यह मानते हैं कि यदि अन्य ग्रह से राहु-केतु दृष्टि द्वारा भी 'सयुक्त' हों तो भी सम्बन्ध हुआ, किन्तु कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि राहु-केतु की किसी ग्रह से युति हो तभी सम्बन्ध मानना चाहिए। यदि दृष्टिवश सम्बन्ध माना जाये तो राहु या केतु से जो सप्तम ग्रह हो उस ग्रह को भी राहु-केतु का ही सम्बन्धी मानकर-उस ग्रह का भी राहु-केतु पर प्रभाव होगा, यह मानना पड़ेगा। "सुरुलोक रातक" में लिखा है कि

> यत्र भावे स्थितौ राहुकेतू तत्फलदायकौ। यद्ग्रहस्य तु सम्बंधी तत्फलाय तमी ग्रहः॥ यद्युक्त. सप्तमो यस्मात् तत् सम्बंधी तमोग्रहः ।

यदि यह सिद्धान्त माना जाये तो ऊपर दी हुई कुण्डली में राहु न केवल लग्न-लग्नेश तथा चन्द्रमा का फल करेगा किन्तु वृहस्पति का भी फल करेगा क्योंकि राहु से सप्तम वृहस्पित है।

(१) यदि राहु या केतु त्रिकोण में बैठे हो ग्रौर किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध करते हो अर्थात् केन्द्रेश भी त्रिकोण मे बैठे हुए राहु या केतु के साथ हो तो राजयोग होता है अर्थात् ऐसा त्रिकोण में बैठा हुआ राहु या केतु अपनी दशातर्दशा मे उत्तम फल दिखाता है। राजयोग का फल किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पचम मे वैठा है या नवम में-तथा लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश या दशमेश किसके साथ बैठा है। इन विचारों के अति-रिक्त जिस ग्रह के साथ वैठा है वह किस-किस वात का कारक है यह भी विचार करना चाहिए। (देखिए पृष्ठ ७०-७१)

(२) यदि राहु या केंतु केन्द्र मे वैठे हो ग्रौर त्रिकोणेश (नवम या पंचम के स्वामी) के साथ हो तो भी विशेष राजयोग होता है। जैसा ऊपर वताया गया है-किस केन्द्र में बैठा है भीर किस त्रिकोणेश के साथ वैठा है इस तारतम्य से किस प्रकार का

राजयोग होगा यह निर्णय करना पड़ेगा।

## पन्द्रहवां प्रकरण राजयोग-विचार

केन्द्रेश और त्रिकोणेश का ग्रापसमे सम्बन्ध होना 'योग' कह-लाता है । 'राज' शब्द ऐश्वर्य-बोधक है इस कारण कुण्डली मे कोई भी योग हो, यदि उसका फल गुम, घनकारक, समृद्धि या उत्कर्ष करने वाला होता है तो उसे ज्योतिषियो की भाषा में 'राजयोग' कहते हैं। ऐसा राजयोग किस हद तक फल दिखायेगा यह सारी कुण्डली की बलशालिता पर, भ्रन्य ग्रहो के बलाबल पर, राजयोग के खड़न करने वाले योगो पर तथा देश, काल, पात्र पर निर्भर होता है। योगो की सख्या अपरिमित है। यहाँ केवल त्रिकोण भौर केन्द्र के स्वामी का योग 'राजयोग' होता है, यह बतलाया जाता है । बहुत से लोग केन्द्रेश व त्रिकोणेश योग को "लक्ष्मी-विष्णु सयोग" भी कहते हैं। शुभ फल होना स्वाभाविक ही हैं। किसी भी केन्द्रेश का किसी भी त्रिकोणेश से सबन्ध हो तो वह राजयोगकारक होता है। केन्द्रेश-त्रिकोणेश में भी तारतम्य होता है। नवमेश-दशमेश का सबन्व जितना योगकारक हो सकता है उतना चतुर्थेश-पचमेश का नही । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की जन्म-कुण्डली मे नवमेश-दश-मेश दोनो एक साथ दशम में बैठे हों तो अधिक योगकारक होंगे। यही दोनो ग्रह यदि एक साथ अष्टम मे बैठे हो तो उतना ग्रम फल कैसे दिखा सकते हैं ? यह सब अपनी वृद्धि से ऊहापोह करके समभना चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त एक बात की ग्रोर विशेष ध्यान दिलाया जाता है।

"केन्द्रेश-त्रिकोणेश का योग जब अन्य दुष्ट योग से दूषित न हो तब ही विशेष फलदायक होता है।" इसके दो अर्थ हैं:

(१) यदि केन्द्रेश-त्रिकोणेश का योग होने के साथ-साथ ३,६,

११ का पाप ग्रह स्वामी हो, उसके साथ भी सम्बन्ध होता हो या ऋष्टमेश (चाहे वह शुभ हो या पाप हो) उससे भी सम्बन्ध होता हो तो विशेष फलदायक नही होता।

- (२) दूसरा अर्थ यह है कि त्रिकाणेश का केन्द्रेश से तो सबध हुआ परन्तु केन्द्रेश पायह है और ११ वे का भी स्वामी है तो यह योग विशेष फलदायक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मेप लग्न वाले व्यक्ति को सूर्य-शनि का योग उतना फलदायक नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य त्रिकाणेश अवश्य है। किन्तु शनि केन्द्रेश (दसवे का मालिक) होने के साथ-साथ 'आय-पति' (ग्यारवे का मालिक) भी है। या दूसरा उदाहरण मेष लग्न वाले का ही लीजिए-शनि और वृहस्पित का सम्बन्ध हो तो, वृहस्पित नवमेश के साथ-साथ १२वे घर का मालिक हो जाता है और १२ वे घर का मालिक होना अच्छा नहीं समक्ता जाता, इस कारण शनि-वृहस्पित योग नवमेश-व्योग (१२ वे का मालिक) योग करता है। इस कारण "विशेष फलदायक" नहीं हो सकता। यहाँ "विशेष फलदायक" नहीं हो सकता। यहाँ "विशेष फलदायक" नहीं हो सकता। यहाँ "विशेष फलदायक तो होगा किन्तु उतना नहीं।
- (३) पहले बता चुके हैं कि केन्द्रेश यदि शुभगह हो तो शुभ नहीं करता—यह एक प्रकार का दोप हुआ। अन्य प्रकार के दोष ७०वे पृष्ठ पर बताये गये हैं—(जैसे कोई ग्रह नीच हो) अस्तगत हो, शश्रुराशि में हो—नीचवर्ग में हो आदि। ये सब दोष हो—तो इस प्रकार के कोई दोप मौजूद होने पर भी केन्द्र त्रिकोण का सम्बन्ध शुभ फलदायक होगा—"विशेष फलदायक" नहीं होगा—फलदायक तो होगा ही। इसीलिए "सुक्लोक शतक" में लिखा है

नोट—योगों की विशेष जानकारी के खिए देखिए खेखक की अन्य पुस्तक —'योग रत्नाकर'। जिसमें एक सहस्र से अधिक योगों का स्मह है।

श्रायुह्तिषठायेशानामसम्बन्धी च यो ग्रहः।
पुनस्तावृशकेन्द्रेशसम्बन्धी स तु राज्यदः।
चन्द्रज्ञगुरु काव्यानां मध्ये य केन्द्रनायकः।
स दुष्टोपि च केन्द्रेशसम्बन्धी राज्यदायकः।
श्रायुह्तिषठठलाभेशः स एव यदि केन्द्रपः।
दोषयुक्तोप्ययं राज्यं दत्ते संबन्धितस्ततः।।
एवं त्रिकोणनाथोऽपि दोषयुक्तोऽपि राज्यदः।
एवं त्रिकोणकेन्द्रेशौ द्वावपीह तु राज्यदौ।।

सम्बंध किसे कहते है - सम्बन्ध चार प्रकार का होता है:

- (१) यदि दो ग्रह एक राशि में बैठे हों तो दोनों में पूर्ण सम्बन्ध हुग्रा। जैसे मेष राशि में सूर्य-मगल बैठे हों, या तुला राशि में चंद्रमा-बृहस्पति बैठे हों इत्यादि।
- (२) यदि ग्रह 'क' जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी 'ख' ऐसी राशि में बैठा हो जिसका स्वामी 'क' हो, तो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हुआ। जैसे सूर्य वृश्चिक में बैठा हो, श्रौर वृश्चिक राशि का स्वामी मगल सिह राशि में हो। श्रर्थात् सूर्य मंगल के घर (राशि) में श्रौर मगल सूर्य के घर (राशि) में। इसे भी पूर्ण सम्बन्ध माना है।
- (३) तीसरा दृष्टि-सम्बन्ध-जब दोनों ग्रह एक-दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो दोनों में सम्बन्ध माना जाता है। दोनो ग्रहो में परस्पर पूर्ण दृष्टि तभी होगी जब एक-दूसरे से सातवी राशि मे

नोट—इस वृतीय प्रकार के सम्बन्ध का विचार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल सप्तम दृष्टि होने पर ही सम्बन्ध होता है। यदि नवम, पंचम दृष्टि हो तो त्राधी दृष्टि हुई, इसलिए योग या सम्बन्ध का ध्याधा फल होगा यह सममना गलत है। योग का फल तभी पूरा होता है जब हरेक शर्त पूरी हो। जैसे भ्राधी चीनी ढालने से दूध कुछ तो मीठा हो जायेगा, ऐसे चौथाई या पौनी दृष्टि होने से कुछ तो योग का फल होगा, यह नहीं सममना चाहिए। हों। उदाहरण के लिए सूर्य मिथुन में हो, चन्द्रमा धनु मे हो तो दोनों की एक-दूसरे पर पूर्ण (सप्तम) दृष्टि हुई, इस कारण सूर्य-चद्रमा में पूर्ण सम्बन्ध हुग्रा।

(४) चौया सम्बन्ध तब होता है जब ग्रह 'क' जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी 'ख' को पूर्ण दृष्टि से देखता हो कितु ग्रह 'ख' ग्रह 'क' को—पूर्ण दृष्टि से न देखे। उदाहरण के लिए मंगल सिंह राशि में है ग्रीर सूर्य मीन में है तो मगल तो सूर्य के घर में बैठकर सिंह को पूर्ण दृष्टि से देखता है किन्तु सूर्य मंगल को नहीं देखता।

इन चारो प्रकारो के सम्बन्ध में सबसे अधिक बलवान् न० (२) उसके वाद नं० (३) है। सबन्ध न० (४) मध्यम बलवान् है और न० (१) सबसे कम बलवान् है:

> मुख्यश्चान्योत्यभे सेटौ चान्योन्यं वापि पश्यतः। संवंधो मध्यमश्चान्यो द्वयोरेकतरो यदा ॥१॥ भवेदेकतरस्थाने तं चापि यदि पश्यति। एकराशौ यदा द्वीचेत् तदा तेम्योऽषमः स्मृतः ॥२॥

प्रवल राजयोग—यदि दंशम श्रीर नवम स्थान के स्वामी एक-दूसरे के स्थान में हो श्रर्थात् दशमेश नवम में श्रीर नवमेश दशम में हो तो प्रवल राजयोग होता है।

(२) यदि दशमेश नवमेश दोनो नवम स्थान में हो तो भी प्रवल राजयोग होता है।

(३) यदि दशमेश नवमेश दोनो दशम स्थान मे हो तो प्रवल राजयोग होता है।

नोट-मंगल की न वीं हिंद भी पूर्व होती हैं।

नीट—दगमेश-नवमेश दोनों एक साथ किसी भी स्थान में हो या परस्पर सम्बन्ध करत हो तो श्रम फल देने बाला थोग होता है। यह पहले बताया जा चुका है, किन्तु वह प्रवल राजयोग की गयाना में नहीं आता। (४) "पाराशरी" की "उद्योत टीका" के अनुसार यदि नव-मेश-दशमेश दोनो में से एक भी अपने स्थान में हो तो प्रबल राज योग होता है।

" : जभयोर्मध्ये एक एव वा निजस्थाने निवसेत्तदापि राज-

योगकारकौ भवतः।"

किन्तु विनायक शास्त्री जी की सस्कृत टीका के अनुसार यदि दशमेश नवम में हो या नवमेश दशम में हो तभी प्रवल राजयोग होता है। पडित विनायक शास्त्री के मतानुसार दशमेश किसी भी त्रिकोण में हो और नवमेश किसी भी केन्द्र मे हो तो भी राजयोग होता है

" .... यथा कर्कलग्ने केन्द्रेशो भौमो नवमे योगकारक ।

"भ्रथवा त्रिकोणेशो गुरुः सप्तमे योगकारकः॥"

- (४) 'प्रकाशा' नामक सस्कृत टीका के अनुसार— "केन्द्रेश किकोण में हो और त्रिकोणेश केन्द्र में हो यह एक योग हुआ। पहले से यह कुछ न्यून है। केन्द्रेश— त्रिकोणेश दोनो केन्द्र में हो या त्रिकोण मे हो यह दूसरा योग हुआ। यह उससे भी न्यून है। केवल केन्द्रेश त्रिकोण में हो अथवा केवल त्रिकोणेश केन्द्र में हो 'यह तीसरा योग है। यह सबसे न्यून है।"
- (६) यदि दशमेश का नवस या पचम किसी भी त्रिकोणेश से 'सम्बन्ध हो तो राजयोग-कारक होता है। "पाराशरी" में शब्द हैं 'बली केन्द्रनाथ' इसका टीकाकारों ने यह अर्थ किया है कि चतुर्थ की अपेक्षा सप्तम; सप्तम की अपेक्षा दशम वलवान् होता है। इसलिए 'दशमेश' अर्थ लेना। किन्तु इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यदि किसी भी त्रिकोणेश का "बली केन्द्रनाथ" (उच्च, स्वगृही स्वनवाश, गुभस्थान-स्थित, गुभग्रह-दृष्टि आदि के कारण बलवान्) के साथ सम्बन्ध हो तो भी सुयोग होता है। इस मत के अनुसार यदि बली केन्द्रेश का सम्बन्ध नवमेश से हो या पचमेश का बली दश-

मेश से सम्बन्ध हो तो भी विशेष राजयोग होता है।

- (७) यदि योगकारक ग्रह जैसे वृष और तुला लग्न वाले को शनि, कर्क श्रीर सिंह लग्न वाले को मगल, कुंभ लग्न वाले को शुक्र श्रपनी उच्च, स्वगृह, मूल त्रिकोण, स्ववर्ग (नवाश श्रादि में हों) तो भी उत्तम योग होता है।
- (=) यदि राजयोग-कारक नवमेश या दशमेश की दशा हो और शुभग्रह की यन्तर्दशा हो तो—ऐसे शुभ ग्रह का चाहे नवमेश या दशमेश से सम्बन्ध न होता हो तो भी योगफल होता है। इसी प्रकार यदि किसी शुभग्रह की महादशा हो और उससे नवमेश या दशमेश का सम्बन्ध न भी हो तो भी नवमेश या दशमेश की ग्रन्त-र्दशा मे शुभफल होता है।
- (१) जो ग्रह स्वयं पापी भी हैं वे (ग्रपने दशा-काल मे) यदि योगकारक से सम्बन्ध रखते हो तो भी उन योगकारक ग्रहो की ग्रन्तर्दशा मे योगफन देते हैं।
- (१०) यदि कोई केन्द्रेश एक ही त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे तो राजयोग ग्रीर यदि दोनों त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे तो विशेष राजयोग होता है। इसी प्रकार यदि पचमेश केवल एक ही केन्द्रेश से योग करे तो साधारण राजयोग; एक से ग्रधिक केन्द्रेशों से सम्बन्ध करे तो विशेष राजयोग सममना चाहिए। इसी प्रकार यदि नवमेश एक केन्द्रेश से सम्बन्ध करे तो राजयोग, एक से ग्रधिक केन्द्रेशों से सम्बन्ध करे तो विशेष राजयोग सममना चाहिये।

नवमेश, दशमेश की शुभकारिता का अपवाद:

(१) ऊपर नवमेश-दशमेश-सम्वन्ध को बहुत ही प्रवल राज-नोट -- उपयुक्त (=) और (१) में अन्तर यह है कि योगकार्क प्रहं के साथ

नोट —उपयुंक (६) श्रीर (१) में अन्तर यह है कि यागकारक अह के लाय शुभग्रह का सम्बन्ध हो या न हो, उस शुभ ग्रह की अन्तर्दशा से मार्योदय हो जाता है। किन्तु पापग्रह की महादशा में यदि उस पापग्रह ना योगकारक ग्रह से सम्बन्ध हो तभी योगकारक की अन्तर्दशा में योगकास होता है। 'योग बता चुके हैं। कितु इसका अपवार्द भी है। यदि कोई ग्रह नवमेश होने के साथ-साथ अष्टमेश भी हो तो वह योगकारक नहीं हो सकता। जैसे मिथुन लग्न वाले व्यक्ति की कुण्डली का विचार करते समय शनि को त्रिकोणेश मानकर किसी शुभ योग का विचार नहीं करना। इसी प्रकार मेथ लग्न वाले व्यक्ति की कुण्डली में दशम और लाभ दोनों का स्वामी शनि होता है; इस कारण मेथ लग्न की कुण्डली में शनि से—दशमेश सम्बन्धी जितने योग कहे हैं उन सब का विचार नहीं करना।

(२) बहुत से विद्वानों के अनुसार यदि (क) दशमेश लाभेश से सम्बन्ध करे तो भी राजयोग भग होता है और (ख) नवमेश श्रष्टमेश से सम्बन्ध करे तो भी शुभ फल भग होता है।

(३) जब नवमेश, दशमेश—संवल त्रिकोणेश और केन्द्रेश की—
श्रष्टमेश, लाभेग होने के कारण ऐसी दुर्दशा मान ली गई कि उनको
यीगकारक होकर शुभ फल करने में अक्षम मान लिया तो फिर
कोई अन्य त्रिकोणेश, अष्टमेश हो—या कोई अन्य केन्द्रेश, लाभेश हो
तो वह कैसे राजयोग देने में समर्थ होगे अर्थात् नहीं होगे। इस
कारण प्रवल राजयोग-सम्बन्धी जो विचार दिये गये हैं उनमें उपयुँक्त प्रकार से दूषित केन्द्रेश, त्रिकोणेश की योगकारकता का विचार
नहीं करना चाहिए। श्री वेताल शास्त्री लिखते हैं कि "जो त्रिकोणेश अष्टमेश भी हो अथवा जो केन्द्रेश लाभेश भी हो उनके मात्र
सम्बन्ध से योग नहीं होता। जो अन्य त्रिकोणेश अथवा अन्य केन्द्रेश
का भी सम्बन्ध हो तो अवश्य योग होगा।"

पंडित वेताल शास्त्री जी के मतानुसार हम एक उदाहरण



उपस्थित करते हैं। मेप लग्न वाली साथ की कुंण्डली में शनि दश-मेश होने के साथ-साथ लाभेश भी हैं, इस कारण शनि और वृहस्पति का सम्बन्ध (वृहस्पति नवमेश हैं) योगफल नहीं उत्पन्न कर सकता किंतु वृहस्पति नवमेश हैं और चंद्रमा चतुर्थेश हैं इस कारण वृहस्पति चंद्रमा का योग तो शुभ फज करेगा ही यह वात ११७ वे पृष्ठ पर समक्राई गई है। साधारण फल तो होगा ही-विशिष्ट राजयोग फल नही होगा यह स्मरण रखना चाहिए।

बहुत विशिष्ट राजयोग—(१) यदि लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ लग्न मे हों तो ऐसा मनुष्य बहुत विख्यात होता है।

- (२) यदि लग्नेश और दशमेश दोनो दशम मे हो तो भी उपर्युक्त (१) में कहा गया शुभ फल होगा।
- (३) यदि लग्नेश दशम मे और दशमेश लग्न मे हो तो भी वि-शिष्ट राजयोग फल होता है।
- (४) नवमेश, दशमेश दोनो (क) दशम में हों या (ख) दोनो नवम मे हो या (ग) नवमेश दशम मे, दशमेश नवम में हो तो विशिष्ट राजयोग होता है।

ऐसे योग वाले व्यक्ति विशिष्ट ख्यातिमान्, विजयी, वीर्यवान्, पराक्रमी, सग्राम, विवाद श्रादि मे जयशाली होते हैं।

इसी प्रकार लग्नेश व चतुर्थेश के सम्बन्ध से मनुष्य सुखी होता है। लग्नेश व पंचमेश का सम्बन्ध होने से मनुष्य विद्वान् और बुद्धि-मान् होता है। लग्नेश, सप्तमेश सम्बन्ध से सत्कलत्रवान् (अच्छी पत्नी वाला) और सत्कर्म करने वाला होता है। लग्नेश-सप्तमेश सम्बन्ध होने से मनुष्य भाग्यवान् होता है। पचम-दशमेश सम्बन्ध से राजकार्यों में बुद्धिमान् होता है, पंचमेश-चतुर्थेश सम्बन्ध से बुद्धि का सदुपयोग करने के कारण सुखी होता है। पचममेश-सप्तमेश सम्बन्ध से बुद्धिमती पत्नी प्राप्त होने के कारण सद्गृहस्थ होता है। नवम-चतु-यंश सम्बन्ध होने से भाग्योदय होने के कारण सुखी होता है तथा नवमेश-सप्तमेश सम्बन्ध से भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति से सद्गृहस्थ होता है। नवमेश-दशमेश सम्बन्ध से भाग्यसुख और राज्यसुख प्राप्त होते हैं।

### सोलहवां प्रकरण

## मारक-विचार

जन्म-लग्न से दवें माव को आयु का स्थान कहते हैं श्रीर इस म्राठवे भाव से माठवे (मर्यात् जनम लग्न से तीसरे) भाव को भी श्रायु-स्थान कहते हैं। श्रायु विचार में इन दोनों में मुख्यता श्राठवे भाव की है। इनके व्यय स्थान (१२वे स्थान)को मारक-स्थान कहते है ---श्रायु का व्यय - खर्च हो जाना, समाप्त हो जाना ही मृत्यु है। इसी कारण श्राठवेका व्यय स्थान (ग्राठवे से बारहवाँ स्थान) लग्ने से सप्तम हुंग्रा तथा तृतीये से व्यय स्थान (तृतीय से बारहवॉ स्थान) लग्न से द्वितीय स्थान हुआ।ये दोनो स्थान लग्न से द्वितीय और सप्तम है। सप्तम स्थान प्रत्येक कुण्डली मे"मारक स्थान"होता है। मारक स्थान का स्वामी मारक होता है भ्रर्थात् मारने वाला होता है। मृत्यु सबसे अधिक कष्टदायक वस्तु है। उसकी अपेक्षा धन-नाश, मान-नाश भ्रप्रतिष्ठा, दीनता भ्रादि कम कष्टदायक हैं। इस कारण प्रत्येक मारक की दशा में जब मारक की अन्तर्दशा आती है तब मृत्यु नही होती, किन्तु विपत्ति, उलक्कन, केलह, रोग, मान-नाश, धन-नाश म्रादि घटनाये भ्रंपना फल दिखाती हैं। ऊपर दो म्रायु के स्थान बताये गये हैं। उन दोनो में चूँ कि ग्रष्टम तृतीय की ग्रपेक्षा प्रबल है इसी कारण अष्टम से बारहवाँ अर्थात् लग्न से सप्तम, तृतीय से द्वादश-अर्थात् लग्न से द्वितीय की अपेक्षा विशेष बलवान् है।

यह बतलाने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो अस्त, नीच, शत्रु-राशि-स्थत, दुस्थान-स्थित आदि अनेक कारणो से ग्रह अनिष्ट प्रभाव दिखलाता है और द्वितीयेश और सप्तमेश में जो अधिक दुष्ट और अधिक अनिष्ट हो वह अधिक प्रभाव दिखलावेगा। किंतु यदि दोनो एक ही कक्षा के हो तो उन दोनो मे कौन विशेष मारक-प्रभाव दिखावेगा यह स्पष्ट करने के लिए वताया है कि द्वितीयेश की अपेक्षा सप्तमेश विशेप मारक होता है।

द्वितीय स्थान या सप्तम स्थान के न केवल स्वामी ही मारक होते हैं किन्तु उनसे सम्बन्ध रखने वाले ३, ६, ११ के स्वामी यदि पापप्रह हों तो वे भी अपनी दशान्तदेशा में मारक प्रभाव दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ३, ६, ११ के स्वामी पापप्रह होकर द्वितीय या सप्तम स्थान में बैठे हो तो भी वे मारक का-सा ही प्रमाव दिखाते हैं। यहाँ तीन बाते बतलाई गई हें—(क) द्वितीयेश, ग्रौर सप्तमेश का मारक होना।(ख)द्वितीय ग्रौर सप्तम स्थानों में स्थित पापप्रहों का मारक होना।(ग)द्वितीयेश ग्रौर सप्तमेश से सम्बन्ध रखने वाले पापग्रहों का मारक होना। सम्बन्ध चार प्रकार काहोता है यह ११६-१६ पृष्ठ पर बताया जा चुका है। बहुत-से विद्वानों का मत यह है कि पाप-ग्रह द्वितीय ग्रौर सप्तम के स्वामी के साथ हो तभी मारक प्रभाव दिखाता है। अन्य तीन प्रकार के सम्बन्ध होने से मारक प्रभाव नहीं दिखाता।

किस ग्रह की दणातर्दशा मृत्यु करेगी—यह निर्णय करने के पहले यह विचार करना चाहिए कि इस व्यक्ति, की ग्रल्पायु है, या मध्यायु या दीर्घायु।

ग्रत्पायु, मध्यायु व दीर्घायु विचार—(१) यदि लग्नेश, अष्ट-मेग ग्रीर दशमेश बलवान् हो तो प्रायः दीर्घायु होती है। किन्तु लग्नेश को ग्रष्टमेश की ग्रपेक्षा विशेष बलवान् होना चाहिए।

- (२) केन्द्र मे शुभग्रह हों और पापग्रह (मगल- शनि, राहु) २, ६, ११वें स्थान में हो तो मनुष्य प्राय पूर्ण आयु पाता है।
- (३) यदि पुरुप की कुण्डली में सूर्य और स्त्री की कुण्डली में चद्रमा वलवान् हो तो ऐसा पुरुप या स्त्री प्राय दीर्घायु होता है।

(४) बहुत से आयु के योग-६०, वर्ष की आयु हो,—७० वर्ष की आयु हो—आदि योग अनेक सस्कृत ग्रंथों में स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं। इन आयु-योगों का, राजयोगों का, घन-योगों का, दरिद्र-योगों का तथा विविध प्रकार के योगों का सग्रह हमारे "योग रत्नाकर" नामक ग्रथ मे देखिए।

जैमिनि का मत—आयु-विचार मे प्रायः जैमिनि का मत विशेष प्रचलित है — (१) लग्नेश, श्रष्टमेश, (२) लग्न, चन्द्रमा, (३) लग्न, होरा लग्न से आयु का विचार किया जाता है। होरा लग्न वनाना आगे बताया गया है। (देखिये पृष्ठ १२७)

यहाँ पुन. इस भ्रोर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि मेष, कर्क, तुला भ्रोर मकर—ये चार 'चर' राशि हैं। वृष, सिह, वृश्चिक भ्रोर कुम्भ—ये चार 'स्थिर' राशि हैं। मिथुन, कन्या, धनु भ्रोर मीन—ये चार 'द्विस्वभाव' राशि हैं।

- (क) यदि लानेश और श्रष्टमेश दोनो चर राशि में हो या एक स्थित राशि में, दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो दीर्घायु योग होता है। यदि दोनो द्विस्वभाव राशियो में हो अथवा एक चर राशि में, दूसरा स्थिर राशि में हो तो मध्यायु योग होता है। यदि दोनों स्थिर राशि में हों तो मध्यायु योग होता है। यदि दोनों स्थिर राशि में हों, या एक चर राशि में, दूसरा द्विस्वभाव में हो तो श्रल्पायु योग होता है। लग्नेश और श्रष्टमेश—इन दोनो से उपयुँक्त विचार करना चाहिए।
- (स) जैसे उत्पर लग्नेश और अष्टमेश से विचार करना बतलाया गया है, उसी प्रकार लग्न और चद्रमा दोनो चर, स्थिर या द्विस्वमाव, किन राशियों मे हैं इस से भी दीर्घायु योग बनता है, या मध्यायु, या अल्पायु यह निर्णय करना उचित है।
- (ग) किसी-किसी विद्वान् के मत से लग्न ग्रौर चन्द्रमा की बजाय शनि ग्रौर चद्रमा से भी विचार करना विशेष उपयुक्त है।
  - (घ) जैसे कपर लग्नेश श्रीर श्रष्टमेश से विचार करना

वताया गया है उसी प्रकार जन्म-लग्न और होरालग्न से भी विचार करना उचित है कि दोनो चर, स्थिर, द्विस्वभाव—किस प्रकार की राशियों में हैं।

होरा लग्न-होरा लग्न बनाना नीचे बताया जाता है। स्यूर्योदय से कितनी देर बाद जन्म हुआ है यह देखिये। अर्थात् इप्टकाल क्या है ? मान लीजिए किसी का इप्टकाल ३० घडी ५६ पल है इसको १२ से गुणा करने से अग हुए—३७१-४८ (३७१ अंग४८ कला); इन अशों में ३० का भाग देने से आया १२ राशि ११ कला ४८ विकला। ग्रांकियों में १२ का भाग देना चाहिए जो येप बचे वह स्थापित करना उचित है। राशियों में १२ का भाग देने से येप बचा ०—११—४८। मान लीजिए किसी का जन्मकानीन तात्कालिक सूर्य ७—२६—५१—२४ है। इस तात्कालिक सूर्य में जो ऊपर ०—११—४८ आया है वह जोडिए।

रा० ग्र० क० वि॰ ७ - २६ - ५१ - २४ ० - ११ - ४८ - ० वोग-८ - ११ - ३६ - २४

यह होरा लग्न स्पष्ट हुआ अर्थात् होरा लग्न 'घनु' हुआ। जैसे लग्नेग-अप्टमेश से दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु विचार करना वताया गया है उसी प्रकार जन्म-लग्न तथा होरा-लग्न से भी विचार करना चाहिए कि दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु कौनसा योग वनता है।

<sup>्</sup>र यह उदाहरण "जैमिनि पद्मामृत" नामक सस्कृत प्र'थ से निया गया है। विशेष विवरण के निष् देनिए जैमिन स्त्रानुसार श्रायुविचार के सिद्धान्त जो महामहोपाध्याय स्वर्गीय पंडित दुर्गात्रसाद जी द्विवेदी ने उपर्यु क्त सस्कृत-प्र'थ में विस्तार से सममाये है।

उत्पर जो चार प्रकार बताये गये हैं उनमें से तीन से जो योग ग्रावे वह मानना चाहिए। यदि किसी से दीर्घायु, किसी से मध्यायु ग्रीर किसी से ग्रल्पायु ग्रावे तो दो मतो से जो ग्रावे वह मान्य है। यदि दो मतो से एक योग (दीर्घायु ग्रादि) ग्रीर ग्रन्य दो मतो से (ग्रल्पायु या मध्यायु)—भिन्न-भिन्न 'ग्रायु' ग्रावे तो यह देखिये कि बृहस्पति केन्द्र मे है या नही। (१) बृहस्पति केन्द्र में हो तो ग्राविक ग्रायु वाला मत मानना चाहिये। (२) यदि लग्न या सप्तम मे चन्द्रमा बैठा हो ग्रीर दो मत से ग्रायु का एक निर्णय ग्रावे— ग्रन्य दो मत से भिन्न निर्णय ग्रावे, तो लग्न ग्रीर होरालग्न से जो निर्णय ग्रावे उसे मानना चाहिये।

३२ वर्ष तक अल्पायु, ३२ से ६४ वर्ष तक मध्यायु, ६४-से ६६ वर्ष तक दीर्घायु होती है । यहाँ जैमिनि द्वारा आयु-विचार की भलक-मात्र दिखाई गई है । पूर्ण आयु-विचार बहुत कठिन है । बहुत से विद्वानों के अनुसार पिण्डायु, निसर्गायु, अशायु आदि बनाकर आयु निर्णय करना चाहिए। परन्तु उतनी ज्योतिष की प्रौढता केवल उन विद्वानों को हो सकती है जो वर्षों तक केवल इस ज्योतिप-विद्या में अपना तन, मन, वन, लगावे। ज्योतिष के साधारण प्रेमियों के लिए जो जैमिन के नियम ऊपर बताये गये हैं—वे ही पर्याप्त हैं।

इस प्रकार जब यह समक्ष में ग्रा जावे कि दीर्घायु, मध्यायु तथा श्रत्पायु में कौनसा योग ग्राता है, उस समय में मारक की महादशा और मारक की ग्रन्तर्दशा ग्रावे तव मृत्यु होती है।

यदि वह मारक की दशा तृतीय, पचम या सप्तम हो तो उसमें मृत्यु होने की विशेष समावना होती है। ७२वे पृष्ठ पर यह बताया गया है कि महादशा का ऋम निम्नेलिखित है:

सू० च० म० रा० वृ० श० बु० के० शु० सू० च० म० रा० वृ० श०

जन्म के समय यदि राहु की दशा है तो पहली दशा राहु की,

तीसरी शनि की, पाँचवी केतु की सातवी सूर्य की हुई। इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिए। ग्रत्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, विचार से जो महादशा 'मारक' मानी है-वह यदि तीसरी, पाँचवी, सातवी हो तो विशेष ग्रनिष्ट प्रभाव दिखलाती है।

#### सारकेश

१२४वे पृष्ठ पर यह बताया गया है कि कौन, कौन से ग्रह मारक होते हैं—मारक ग्रह की दगा में मारक ग्रह की अन्तर्दशा मृत्युकारक होती है। यदि दीर्घायु हो ग्रीर मध्यायु (३२-६४ के बीच मे), या ग्रल्पायु (३२ से पहले) के समय मारकग्रह की महादशा-ग्रन्तर्दशा हो तो ऐसी दशा केवल रोग, क्लेश, ग्राँपरेशन ग्रादि कप्टकारक होती है-जान से नही मारती।

यदि उस काल में मारकेश की दशा न धावे-जैमिनि तथा ग्रन्य मत से किसी की ग्रायु-निर्णय करने के उपरान्त . यदि उस समय द्वितीपेश या सप्तमेश की दशा न ग्राती हो तो :---

(१) भीर यदि वृहस्पति या जुक केन्द्र के मालिक होकर मारक स्थान में बैठे हो तो मारक हो सकते हैं—इसमे भी हमारे मत से यह तारतम्य है .--

(क) यदि लग्नेश होकर मारक स्थान में भी वैठेगा तो मारक

होने की सम्भावना न्यून है।

(ख) यदि सप्तमें होकर मारक स्थान मे बैठेगा तो सभावना

विशेष हैं।

(२) किसी मारकेश की दशान आती हो तो १२ वे घर का मालिक-व्ययेश (लग्न-शरीर है-शरीर के स्थान का व्यय-श्चर्यात् मृत्यु) की दशा में भी मृत्यु हो सकती है। (3) यदि व्ययेश की दशा भी न ग्रावे तो व्ययेश से सम्बन्ध

करने वाले ग्रह की महादशा, ग्रन्तर्दशा में मृत्यु हो सकती है।

(४) यदि व्ययेश के सम्बन्धी की दशा भी न हो तो शुभग्रह

<sup>4</sup>११०वें पृष्ठ पर सूर्य श्रौर चन्ड्रमा के सारकल पर विशेष विचार किया है, -वह भी देखिए।

की दशा में भी-या अध्टमेश की दशा में भी मृत्यु हो सकती है।

(५) ऊपर जो 'मारकेश' तथा (१),(२)(३) व (४) मे जो ग्रह बताये गये—उनकी—िकसी की भी महादशा न हो तो—केवल मात्र जो पापी है उनकी महादशा तथा अन्तदंशा में भी मृत्यु हो सकती है। शिन में मगल, मगल में शिन, मंगल में राहु, राहु में मगल, शिन मे राहु, राहु में शिन ये सब कूर महादशा में कूर अन्तदंशा के उदाहरण हैं।

(६) सूर्य और चद्रमा प्रायः मारक नही होते।

(७) यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो लग्नेश का अधि-मित्र या मित्र हो वह मित्र के घर (लग्न अर्थात् शरीर) का नाश नहीं करता—मारता नहीं है।

(८) जो लग्नेश का अधिशत्रु या शत्रु हो वह अपने शत्रु के घर को (लग्न अर्थात् शरीर को) नष्ट करता है—चाहे मार ही डाले था उतना प्रबल नहीं हो तो पीड़ा अवस्य पहुँचाता है।

शिन की विशेष मारकता—यदि कई ग्रहों की मारकता प्राप्त हो तो (ग्रर्थात् कई ग्रह 'मारक' बनने के ग्रधिकारी हो तो) उन सब में 'शिन' महाराज प्रबल मारकेश माने जाते हैं। जैसे फौज के कई अफसर हो तो सबसे बड़ा अफसर सलामी लेता है—उसी प्रकार कई ग्रहों के मारक होने पर शिन महाराज को 'मारक' बनने का ग्रधिकार प्राप्त होता है। इस कारण यदि शिन मारक ग्रहों से सम्बन्ध करता हो या स्वय मारकेश हो तो "प्राण की मेट" इन्हीं शिन देव को ग्रपण की जाती है। उदाहरण के लिए यदि मारकेश की दशा जा रही है ग्रौर बृहस्पित, शिन, बुध तीनों को 'मारक होने का ग्रधिकार प्राप्त है तो न बृहस्पित मारक होगा (शिन महाराज ग्रागे ग्राकर ग्रप्ती भेट (प्राण) छेने के लिए विराज-मान है —इस कारण बृहस्पित की ग्रन्तदंशा मारक नहीं होगा ?) न बुध, (क्योंकि चाहे बुध को ग्रधिक मारकत्व प्राप्त हो किन्तु श्वनि महाराज पहले ही सफाया कर देगे)।

किन्तु शिन तभी मारक होता है जब इसको स्वय को मारकता प्राप्त हो या मारकों से सम्बन्ध करे। इसीलिए "सुक्लोक शतक" में लिखा है:

मारकेशस्य सम्बन्धी यदि पाषः शनैश्चरः । मारकः स शनिज्ञें यो नान्ये मारकलक्षणाः ।।

यद्यपि कारक (शुभ प्रभाव दिखाने वाले) और मारक इन दोनो का काफी विश्लेषण ऊपर किया गया है और पाठकों को इस नतीजे पर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौनसा ग्रह ग्रन्छा प्रभाव दिखलावेगा या कौनसा बुरा—िकन्तु फला ग्रह जान से मार ही डालेगा यह नवीन ज्योतिपियों को कहना उचित नहीं है, क्योंकि ग्रायु-निर्णय करना बहुत किन वात है। ऋपियों ने स्पष्ट कहा है कि जन्म से ४ वर्ष तक—माता के दोष से मृत्यु होती है (ग्रर्थात् भाता की जन्म-कुण्डली में कोई कूर ग्रह पाँचवे भाव में पड़े हो या पाँचवे भाव को देखते हो या पचमेश निर्वल, दोपयुक्त हो या वृहस्पित नीच, दुस्यान गत हो)। ४ से द वर्ष की श्रवस्था तक पिना के दोष से वालक की मृत्यु होती है तथा द से १२ तक बालक की स्वयं की जन्म-कुण्डली में कोई ग्रनिष्ट ग्रह पड़े हो—उस दोष से ग्रकाल मृत्यु होती है। परागर ऋषि ने कहा है कि दीर्घायु, मध्यायु, ग्रत्पायु ग्रादि का विचार २४ वर्ष की ग्रवस्था के बाद करना चाहिए।

इसके श्रतिरिक्त 'श्रीपितपद्धित' में स्पष्ट कहा गया है कि 'जो धर्म-कर्म में निरत है, विजितेन्द्रिय है, पथ्य मोजन करते हैं, दिजो ग्रीर देवताश्रो के मक्त हैं (श्रर्थात् सदाचारी हैं) उनके विपय में ग्रायु का विचार ठीक बैठता हैं। जैसे किसी घड़ी की गारटी ४ वर्ष की है-श्राप उस घड़ी को श्रच्छी तरह रखेंगे तो ४ वर्ष चलेगी। श्रगर ग्राप कभी उसे जेव से गिरा देया बच्चे को खेलने को दे दे या लापरवाही से श्रोस में रख दे तो ऐसी हरकतो से घडी जल्दी ही खराब हो जावेगी:

> "ये पापलुब्धादचौरा ये देवब्राह्मणनिन्दकाः। बह्माशिनश्च ये तेषामकालमरणं ध्रुवम् ॥"

"जो पापी, लोभी चोर या देवताओं और ब्राह्मणों के निन्दक होते हैं, बहुत खाने वाले होते हैं, उनकी श्रकालमृत्यु होती है ।"क

कहने का तात्पर्य यह है कि जो आयु हम अपने जन्म के समय विधाता से लेकर आते हैं और जो जन्म-कुण्डली से प्रकट होती हैं उसको हम यम, नियम, प्राणायाम, सदाचारपूर्व क उपभोग कर सकते हैं और मदिरापान आदि दुर्व्यसनो द्वारा—व्लड प्रेशर, दिल की बीमारी आदि उत्पन्न कर आयु को कम भी कर देते हैं।

# सत्रहवां प्रकरण

# महादशा तथा अन्तर्दशा का फल

पिछले प्रकरणों में यह बताया जा चुका है कि किस ग्रह को अच्छा समभता-कौनसा ग्रह गुम फल दिखलावेगा, किसे खराबअगुम-फलकारक समभता। यह निर्णय करने के बाद इस नतीजें
पर पहुँचना चाहिये कि गुम फल क्या होगा या अगुभ फल क्या होगा?

- (१) प्राय. ग्रह जिस भाव या जिन भावी का स्वामी होता है उस भाव-सम्बन्धी फल दिखलाता है।
- (२) जिस भाव मे बैठा हुग्रा होता है उस भाव-सम्बन्धी फल भी दिखलावेगा।
- (३) जिस भाव को देखता हो उस भाव-सम्बन्धी भी फल दिखलावेगा।

उदाहरण के लिए यह किसी ब्यक्ति की जन्म-कृण्डली मे छठे तथा

<sup>🕹</sup> श्रीपति पद्धति, ऋध्याय १, श्लाक ३७-३८ ।

नवे भाव का मालिक वृहस्पति दशम मे वैठा है। श्रीर वृहस्पति
यदि वलवान् है तो लग्न से द्वितीय स्थान (जहाँ बैठा है उससे
पाचवे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण) धन-स्थान को
बढ़ावेगा। दशम मे वैठा है इस कारण दशम का फल करेगा श्रीर
छठे तथा नवे भावो का स्वामी है तो उनका भी फल करेगा।

(४) जिन ग्रहो से सम्बन्ध करता है उन सम्बन्धियो के गुभा-गुभ से भी प्रभावित होगा।

इसके म्रतिरिक्त प्रत्येक ग्रह की कुछ विशेषता—कुछ खास तासीर होती है—कुछ मपना प्रभाव होता है। ग्रह कही भी बैठा हो कुछ विशेष वातों का कारक होता है। (देखिए पृष्ठ ७०-७१)

उदाहरण-कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर बताया गया है कि वृहस्पति पुत्रकारक है, नो यदि वृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो चाहे वह पुत्र-भाव (पचम स्थान) का स्वामी न भी हो, पचमेण से सम्बन्ध न भी करता हो-न पचम मे बैठा ही हो तो भी अपनी अन्तर्दशा मे पुत्रोत्पत्ति या पुत्र से लाभ या हर्ष करा सकता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लीजिए-चाहे गुक्र का सप्तम भाव या सप्तम भावेश से कोई सम्बन्ध न हो तो भी शुक्र की अन्तर्देशा में विवाह, स्त्री-लाभ, विवाह-सुख ग्रांदि करा सकता है। ऊपर जो उदाहरण टिए गए हैं वे यह मान कर कि बृहस्पति और शुक्र जन्म-कुण्डली मे अच्छे पडे हं (स्व-राशि, मित्र-राशि, स्व-नवांश स्रादि में स्थित होकर गुभ स्थान में स्थित हैं) यदि इसके विपरीत-वृहस्पति नीच या अप्टम या कष्टकारक अवस्था मे पडा है तो पुत्र-जितत कप्ट करेगा- शुक्र नीच, निर्वल, ग्रशुम ग्रीर पीडाकारक पड़ा है तो स्त्री-जनित कष्ट का अनुभव करावेगा-यह ग्रह के बलावल का विचार कर, अपनी बुद्धि से ऊहापोह कर निर्णय करना चाहिए। ग्रस्तु, ऊपर दिए गए सिद्धांतो को विचार में रखते हुए किस ग्रह की महादशा में कौन सी अन्तर्दशा कैसे जावेगी-इसके कुछ नियम

नीचे बताये जाते हैं:

(१) ग्रहों का यह साधारण स्वमाव है कि अपनी महादशा
में जब प्रारम्भ में अपनी अन्तर्दशा आती है—उस अन्तर्दशा के काल
मे—अपने स्वमाव के अनुसार अपना ही पूणं शुभ या अशुभ फल नही—
केवल अपना सामान्य शुभ या अशुभ फल देते हैं। कहने का तात्पर्य
यह है कि जैसे वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होते ही इन्द्रदेव अपनी समस्त
वर्षा प्रारम्भ के दिनो में ही नही बरसा देते, या गर्मी के प्रारम्भ
होते ही सूर्यदेव अपनी समस्त गर्मी नही डाल देते—उसी प्रकार
किसी ग्रह की महादशा लगते ही—अननी अन्तर्दशा में ही—वह अपना
पूर्ण फल नही देता है, सामान्य मात्र देता है।

यहाँ स्वभावतः यह शका होती है कि जब अपनी ही महादशा और उसमें अपनी ही अन्तर्दशा में पूर्ण फल नही देता तो फिर किन ग्रहों की अन्तर्दशा में अपना पूर्ण फल देता है ? इसका उत्तर यह है कि महादशा जिसकी चल रही रही है, वह ग्रह

- (क) भ्रपने-न्य्रात्म सम्बन्धी, तथा
- (ंख) निज सधर्मी ग्रहों की श्रन्तदंशा में श्रपना पूर्ण फल देते हैं।

**आत्म-सम्बन्धी ग्रोर सधर्मी कौन-कौन है** :

- (अ) जिनसे ४ प्रकार में से कोई से अपकार का सम्बन्ध हो वे भार-मसम्बन्धी हए।
  - (ग्रा) श्रपने सदृश जो योगकारक अन्य ग्रह है वे सधर्मी हैं।
  - (इ) शुभ ग्रहो के ग्रन्थ शुभ ग्रह सघर्मी हैं।
  - (ई) पाप ग्रहों के अन्य पापग्रह सधर्मी हैं।
- (२) यह तो बताया अपनी महादशा में अपनी अन्तर्दशा का फल, अब अन्य अन्तर्दशाओं के सम्बंध में निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए:

- (क) गुम महादशा हो-शुम ग्रन्तदंशा हो तो निर्विवाद शुम फल ही होगा ।
- (ख) पाप महादशा हो-पाप अन्तर्दशा हो तो निर्विवाद पाप फल ही होगा।

इसमें तो विशेष तारतम्य की आवश्यकता ही नही है। तार-तम्य की आवश्यकता तो तब पडती है जब महादशा शुभ हो, अन्तर्दशा अशुभ हो, या महादशा अशुभ हो और अन्तर्दशा शुभ हो तबक्या परिणाम होगा— किसका प्रभाव विशेष होगा?

यदि महादशानाथ और अन्तर्दशानाथ एकदूसरे के विषद्धधर्म वाले हों (एक शुभ एक अशुभ हो)

जो आत्म-सम्बन्धी तथा निजसधर्मी हैं उनकी अन्तर्दशा में क्या फल होगा यह ऊपर (१३४वें पृष्ठ पर) बता चुके हैं अब जो आत्म-सम्बन्धी भी नही है और निजसधर्मी भी नही हैं उनकी अन्तर्दशा में क्या फल होगा यह बताते हैं। यहों को पहले दो भागों में विभक्त कीजिए (अ) सम्बन्धी और (आ) असम्बन्धी—इन दोनों प्रकार के ग्रहो को तीन-तीन भागों में विभक्त कीजिए (क) सधर्मी-अपने से धर्म (स्वभाव गुणवाले), (ख) असधर्मी (अपने से विरुद्ध गुण स्वभाव प्रभाव वाले), तथा (ग)जो न सधर्मी हो, न असधर्मी हो।

निम्नलिखित ६ विभाग हुए

(क) सम्बन्धी—संघर्मी,

(ख) सम्बन्धी - ग्रसघर्मी,

(ग) सम्बन्धी – न सघर्मी, न असघर्मी,

(घ) असम्बन्धी—सघर्मी

(ड) ग्रसम्बन्धी—ग्रसधर्मी

(च) ग्रसम्बन्धी - न सघर्मी, न ग्रसघर्मी

(क) विभाग के ग्रह की अन्तर्देशा में तो महादशा के अनुरूप फल होगा ही।

(ख) ग्रौर (ग) विभाग वाले ग्रह की ग्रन्तर्दशा में भी महा-दशा के फल की प्राप्ति होगी यह बताया जा चुका है ' योगकारक सम्बन्धात् पापिनोऽपिग्रहाः स्वतः ।

तत् तत् मुक्त्यानु सारेण दिश्चेयुर्योगजं फलम् ॥

अर्थात् 'दो योग कारकों की दशा व अन्तर्दशा के बीच मे योग-कारको से सम्बन्ध नही रखने वाले शुमो की दशा व अन्तर्दशा हो तो उसमें प्रायः योगफल होता है। ऐसे ही दो योगकारकों से सम्बध करने वाले पापों की अन्तर्दशा हो तो उसमें निक्चय रूप से योगफल मिलता है।' विशेष विवरण के लिए देखिये पृष्ठ १२१। म् अब (घ) असम्बन्धी—किन्तु सधर्मी और (च) असम्बन्धी किन्तु न सधर्मी न असधर्मी को लीजिए—तो इन दोनों प्रकार के प्रहो की अन्तर्दशाओं में महादशा की अपेक्षा थोड़ा, किन्तु उसी प्रकार का फल होगा। कारण यह है कि (अ) सम्बन्धी की प्रधानता है (आ) सधर्मी की अप्रधानता है।

इस कारण (घ) में महादशा स्वामी ग्रह के श्रनुसार ही फल होगा।

- (च) में भी महादशा स्वामी ग्रह के अनुसार फल होगा किन्तु (घ) और (च) में अन्तर यह हे कि (घ) महादशानाथ का सद्यमी है इस कारण (च) की अपेक्षा (घ) में महादशानाथ का विशेष प्रभाव होगा।
  - (व) में ग्रल्प फल होगा।

त्रव (ड) को लीजिए-जो महादशा का ग्रसम्वन्धी भी है ग्रौर उससे विरुद्ध धर्म वाला भी है। ऐसे ग्रह की ग्रन्तर्दशा में सिश्र फल होगा ग्रर्थात् मिल-जुला फल होगा-कुछ महादशा स्वामी का प्रभाव

नोट-योगकारक प्रहों के योगकारक प्रहा सधर्मी है। शुमों के शुम प्रहा सधर्मी है। 'सम' प्रहों के सम प्रह सधर्मी है। पाप प्रहों के पापप्रह सधर्मी है। भारकों के मारक सधर्मी है।

कुछ अन्तर्वेशा भ्वामी का प्रभाव दोनों के बलावल का विचार कर लेना चाहिए, जो बली विशेष हो उसका कुछ विशेष फल होगा।

केन्द्र के स्वामी की महादशा में त्रिकीण के स्वामी की अन्तर्दशा यदि (अ)पापी केन्द्रेश की महादशा में त्रिकीणेश की अन्तर्दशा हो और इन दोनों का-केन्द्रेश और त्रिकीणेश-का सम्बन्ध न हो तो शुभ होगा। यह शुभ फल तभी होगा'जब यह त्रिकोणेश पापी न हो। (आ)यदि केन्द्रेश के माथ-माथ त्रिकोणेश भी पापी हो तो शुभ फल नहीं होगा।

पापी कौन-कौन होते है :

- (क) केन्द्र के स्वामी यदि वृहस्पति, गुक्र, बुध या चन्द्रमा हों।
- (स) ३, ६, ११, = का स्वामी भी हो।
- (ग) जिन यदि ३ या ११ का स्वामी भी हो।
- (घ) मगल ३, १२ का भी स्वामी हो।

सिंह लग्न वाले व्यक्ति को वृहस्पति पंचम का स्वामी होने के साथ-साथ अप्टम का स्वामी होने से—इस स्थल में पापी समका जावेगा। कुंभ लग्न वाले को वुध पचमेश होने के साथ अप्टमेश होने से यहाँ इसे पापी विकोणेश कहंगे। कन्या लग्न वाले व्यक्ति के शनि को पाँचवे तथा छठे का, मालिक होने से, तथा मिथुन लग्न वाले व्यक्ति को ह्येनित को द वे नथा ह वे घर का मालिक होने से पापी त्रिकोणेश कहेंगे।

केन्द्रेश पापी हो श्रीर त्रिकोणेश पापी न हो तो केन्द्रेश की दशा में व त्रिकोणेश की श्रन्तदंशा मे श्रुम फल होगा—चाहे इन दोनों का सम्बन्ध न हो, किन्तु यदि केन्द्रेश तो पापी है ही—त्रिकोणेश भी पापी हो गया तो 'योगकारकता' समाप्त हो गई।

नोट -- विरुद्धधर्मी (घ) योगकारक ग्रह और पापी ग्रह (घा) याकारक श्रीर मारक ग्रह (ह्व) शुम ग्रह और पाप ग्रह (ई) शुम ग्रह और मारक ग्रह । ये चार विरुद्ध धर्मी ग्रहों के स्प्टान्स हैं। देखिये एप्ट १३६।

किन्तु यदि केन्द्रेश पापी न हो, 'केवल त्रिकोणेश पापी हो तो 'योगकारकता समाप्त नही होती। कारण केन्द्रेश पापी नही है !

यदि केन्द्रेश पापी न हो और त्रिकोणेश भी पापी न हो तब तो केन्द्रेश की महादशा मे व त्रिकोणेश की अन्तर्दशा मे पूर्ण शुभ फल होगा ही। इसमे तो विचारना ही क्या है।

त्रिकोणेश की महादशा में केद्रेश-की ग्रन्तर्दशा

- (क) त्रिकोणेश पापी हो, केन्द्रेश पापी न हो तो शुभ केन्द्रेश की अन्तर्दशा में शुभ फल होगा।
- (ख) त्रिकोणेश साधारण यापी हो और केन्द्रेश भी पापी हो तो भी शुभ फल की सभावना है। किन्तु यदि त्रिकोणेश अष्टमेश भी हो और इसकी महादशा में पापी केन्द्रेश की अन्तर्दशा हो तो शुभ फल नहीं होगा।
- (ग) त्रिकोणेश पापी न'हो, केन्द्रेश पापी हो तो भी गुम फल की सम्भावना है। इसकी विशेष सम्भावना तभी रहती है जब दोनों में चारों प्रकारों में से कोई सम्बंध हो।

मारक ग्रह की ग्रंतर्दशा में राजयोग का आरम्भ—(१) यदि किसी मारक ग्रह की अतर्दशा में राजयोग का प्रारम्भ हो तो 'राजयोग' (अमुक पद या प्रतिष्ठा-प्रॉप्ति हुई) की ख्याति-मात्र होकर रह जाती हैं। मारक ग्रह के प्रभाव के कारण राज्य सुख, तेज, बलबुद्धि आदि नही होती; (२) कुछ अन्य विद्वानों के मता-नुसार यदि योगकारक ग्रह की महादशा और उस महादशा में उस महादशानाथ के सम्बद्धी मारक ग्रह की ग्रतर्दशा हो तो उसमें भी राजयोग का प्रारम्भ हो सकता हैं।

योगकारक की और शुभग्रह की दशा-अंतर्दशा—(क) योगकारक ग्रह की महादशा में (१) सम्बन्धी शुभ ग्रह की अतर्दशा हो तो

नोट - न सघमा न ६-स५मः : (४) याँगकारकं आर समग्रह (आ) शुभग्रह झीर समग्रह (इ) पापग्रह और समग्रह (ई) मारक ग्रंह और समग्रह । देखिये ए० १३५

पूर्ण गुभ फल; (२) असम्बंधी गुभ ग्रह की अंतर्दशा हो तो मामान्य से कुछ ही ग्रधिक फल।

(ख) गुमग्रह की महादशा में (१) सम्बधी योगकारक की ग्रतदंशा हो तो पूर्ण गुम फल; (२) ग्रसम्बंधी योगकारक की ग्रंतदंशा हो तो सामान्य से कुछ ही ग्रधिक गुम फल।

योगकारक की महादशा में प्रहों की म्रन्तदंशा का फल:

योगकारक ग्रह की महादशा है और उसमे (क) सम्बधी मारक ग्रह की ग्रन्तर्दशा हो तो राजयोग का प्रारम्भ हो मकता है।

- (ख) सम्बंधी पाप ग्रह की ग्रन्तर्देशा हो तो (क) की अपेक्षा विकोय राजयोग हो सकता है।
- (ग) सम्बन्दी गुभंग्रह की ग्रन्तर्दशा हो तो (स) की श्रपेक्षा विशेष राजयोग का फल होगा।
- यह (क) (ख) (ग) में जो शुभ फल ही लिखा है इसका हेतु 'योगकरक' की महादया होना तथा ग्रन्तदंशानाथ का महा-दणानाथ में मम्बन्ध होना है। इसे विस्मरण नहीं करना चाहिए।

राह और केंत्र की महादशा तथा अन्तदंशा

इन प्रहो की ग्रुमागुमता का विचार ११४-५ पृष्ठो पर वताया जा चुका है।

यदि राहु या केतु त्रिकोण से हो श्रीर किसी से सम्बन्ध न नोट—पिछले ३ एप्टों में 'सम' का यह कर्य नहीं है जे मित्र, सम, शत्र के त्रकरण में वताया गया है। यहां सम वह है जो न योगकारक है, न श्रुम है, न पाप है, न मारक है।

# नोट—शुभ ग्रह की महादशा में यदि योग कारक ग्रह की व न्तर्श्ता आवे तो कहीं-कहीं योगफल हो जाता है। अन्तर्श्तापति वर्ष्ट स्वयं पूर्ण शुभ हो या। योगकारक हा तो सबसे अव्हा योगफल प्राप्त होता है। करता हो (१) तो भी केन्द्रेश की महादशा में त्रिकोणस्थ राहु या केतु की ग्रन्तदंशा गुभ होती है। योग का फल मिलता है।

(२) त्रिकोणस्य राहु या त्रिकोणस्य केतु की महादशा में

जब केन्द्रेश की अन्तर्दशा आती है तब योगफल हो जाता है।

(३) इसी प्रकार केन्द्र में बैठा हुआ राहु और केतु अपनी महादशा में त्रिकोणेश की अन्तर्दशा में शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणेश की महादशा में केन्द्र में बैठे हुए राहु व केतु अपनी अन्तर्दशा में शुभ फल देते हैं।

- (४) यदि राहु और केतु शुभग्रह के साथ बैठे हों न्या केन्द्र या त्रिकोण में बैठे हों और किसी पापी या पाप ग्रह से सम्बन्ध न करते हों तो ऐसे राहु या केतु की महादशा में जब योगकारक ग्रह की श्रन्तर्दशा श्राती है तो बहुत उत्तम फल (योगकारक ग्रह का शुभ फल) प्राप्त होता है।
- (५) यदि राहु और केतु दुस्थान (अष्टम या द्वादश्) में बैठे हों या अष्टमेश भ्रादि पापी के साथ हों, या पापग्रह के साथ हों तो इनकी दशा—अन्तर्दशा अच्छी नही होती। यदि महादशा राहु या केतु की हो तो साधारण प्रभाव—महादशा का प्रभाव—अनिष्ट होगा। इसके अन्तर्गत जो योगकारक, शुभग्रह, त्रिकोणेश भ्रादि की अन्तर्दशा का समय होगा वह तो अच्छा जावेगा ही।

### महादशानाथ यदि पापी हो

महादशानाथ यदि पापी हो तो भिन्त-भिन्न ग्रहों की ग्रन्तदंशा निम्नलिखित प्रकार की जावेगी:

- (क) शुमग्रह की श्रन्तर्दशा-किन्तु ऐसा शुभग्रह महादशानाथ से सम्बंघ न क़रता हो-पाप का फल देने वाली होती है।
- (ख) योगकारक ग्रह की अन्तर्दशा-यदि ऐसा योगकारक महा-दशानाथ से सम्बंघ न करता हो तो अत्यन्त पापफल देने वाली होती है।
  - (ग) शुभग्रह की अंतर्देशा-यदि अतर्देशानाथ और महादशानाथ

का सम्बघ हो—मिस्र (मिला-जुला) फल देने वाली प्रर्थात् कुछ शुभ फल कुछ ग्रशुभ फल ।

- (घ) योगकारक ग्रह की अंतर्दशा—यदि अंतर्दशानाय भीर महादशानाथ का सम्बंध हो—तो भी मिश्र (मिला-जुला फल देने वाली) किंतु शुभ फल अधिक होगा।
- (ड) समग्रह की श्रंतर्दशा हो तो भी पाप फल होगा—िकतु पाप-फल न्यून होगा ।
- (च) पापग्रह की महादका में पापग्रह की ग्रंतर्दका होने से— दोनों सघर्मी हुए, इस कारण महादक्षा के अनुरूप ही फल होगा, इसमें तो कहने की बात ही क्या है ?

इसी कारण कहा है:

पापा यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयुजाम् ।
भवत्यः पापफलदाः तन्संयुक्शुभभुक्तयः ।।
भवन्ति निधफलवा भुक्तयो योगकारिणाम् ।
धर्यंतपापफलवा भवन्ति तदसंयुजान् ।।
मारकग्रह की महादशा में मृत्यु किसकी ग्रंतदंशा में होती है?
जव ग्रायु-विचार से यह निक्चय हो जावे कि ग्रमुक ग्रह की
महादशा मृत्युकारक होगी तब समें कौनसी ग्रंतदंशा कैसी
जावेगी-अर्थात् कीन सी मृत्यु कर सकती है इसको स्पष्ट करते हुए
कहते हैं:

सत्यपि स्वेन सम्बंधे न हन्ति शुभभुक्तिषु । हन्ति सत्यप्यि सम्बंधे भारकः पापभुक्तिषु ॥

श्रयांत् यदि मारक ग्रह की महादशा चल रही हो तो चाहे शुभग्रह का मारकेश से सम्बन्ध भी हो किंतु ऐसे शुभग्रह की ग्रंत-दंशा मृत्यु नहीं करती। और मारकग्रह की महादशा में यदि पाप-ग्रह की श्रंतदंशा आवे तो चाहे ऐसा पापग्रह महादशानाथ से सम्बन्ध न भी करता हो तो भी मृत्युकारक हो जाता है। शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा श्रीर शुक्र की महादशा में शनि की अन्तर्दशाः

> शुक्रमध्ये गतो मन्दः शौक्षं शुक्रोऽपिमंदगः॥ मान्दं शुभाशुभं दत्ते विशेषेण न संशयः॥

दशाफल के विचार में साधारणतः मुख्यता अन्तर्दशानाथ की ही होती है। किन्तु शनि-शुक्र इन दो ग्रहों में एक की महादशा दूसरे की अन्तर्दशा हो तो उपर्युंक्त साधारण नियम का पालन न होकर कुछ विशेष नियम का अनुभालन होता है.

(क) यदि शनि की महादशा हो—श्रीर उसमें शुक्र की अन्तर्दशा हो तो शनि का ही प्रभाव (इष्ट या अनिष्ट—जैसा भी जन्म-कुंडली मे पड़ा हो) विशेष रूप से घटित होगा !

(ल) यदि शुक्र की महादशा हो और—उसमें शनि की अन्त-दंशा हो तो—शुक्र का हो प्रभाव (अच्छा या खराब—जन्म-कुण्डली मे जैसा शुक्र पड़ा हो) विशेष रूप से अपना फल दिखलावेगा।

विशेष विचार-इस प्रकार कोई ग्रह किस भवत का स्वामी है—तथा कोई ग्रह स्वामाविक रूप से पापग्रह है या शुमग्रह, इसका ध्यान रखते हुए जन्म-कुंडली का पूर्ण विचार कर, यह निश्चय करना बतलाया गया है कि किस ग्रह की महादशा कैसी जावेगी ग्रीर मिला-मिला प्रकार के ग्रहों की महादशा में मिला-मिला प्रकार के ग्रहों की ग्रहादशा कैसी जावेगी। कितु उत्पर जो बाते लिखी गई हैं उनका विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रह उच्चराशिस्थित है या नीच-राशि स्थित, स्वगृही या मित्रगृही या शत्रुगृही; श्रस्त, ग्रादि दोष से युक्त तो नहीं है। यह ग्रागे वताया जाता है।

एक ग्रन्य वृष्टिकोण

ग्रहों को फसादेश के विचार से निम्निखिखित नौ भागों में बांटा गया है: ः(१) दीप्त—उच्च राशि में स्थित ग्रह दीप्त कहलाता है, किन्तु पूर्ण शुभ-फल तभी करेगा जब नवाश में नीच का न हो। उदाहरण के लिये यदि सूर्य के मेप राशि में २१ ग्रश हैं, तो उच्च-राशि (मेप) में होता हुआ भी तुना नवाश (नीच नवाश) में हुआ, ऐसा सूर्य दीप्त का फल नही करेगा।

(२) स्वस्थ-ग्रपनी राजि में स्थित ग्रह स्वस्थ कहलाता है।

ऐसा ग्रह ग्रम फल देने में विदोप समर्थ होता है।

(३) मुदित या प्रमुदित: — जो ग्रह अपनी अधिमित्र राशि में हो वह मुदित कहलाता है। मित्रता नैसर्गिक तथा तात्कालिक दो प्रकार ही होती है। दोनों में मित्र होने से "अधिमित्र" होता है।

(४) ज्ञांत—'नैसार्गिक' तथा 'तात्कालिक' इन दोनों भ्रकार के सम्बन्ध का यदि तारतम्य किया जावे तो 'नैसर्गिक' विशेष वलवान् है। नैसर्गिक मित्र राशि में यदि ग्रह हो तो ज्ञात कहलाता है - ग्रह जिसकी राशि मे है वह मित्र होने के साथ-साथ शुभग्रह भी हो तो विशेष शुभ फल होगा।

(४) दीन—'सम' ग्रह (अर्थात् जो न मित्र है न गत्रु है) उसकी रागि में स्थित ग्रह 'दीन' कहलाता है। समग्रह यदि पापग्रह

हो तो गुम फल कम होता है, पाप फल ग्रधिक।

(६) जनत-जो मूर्य की किरणों से अस्त न हो उसे 'शक्त' कहते हैं अगर जो अस्त होता है उसे 'विकल' कहते हैं। बहुधा पंचागो मे यह दिया रहता है कि कव कौनसा ग्रह उदित है कव कौनसा ग्रह अस्त है किन्तु इस विषय में साधारण नियम यह है.

(क) सूर्य से १७ अंग दूर मंगल ग्रस्त हो जाता है।

(ल) सूर्य से ११ ग्रंग की दूरी पर बृहस्पति अस्त हो जाता है।

(ग) सूर्य से १५ ग्रंग की दूरी तक शनि अस्त रहता है।

(घ) सूर्य से १२ अश के अन्दर चन्द्रमा अस्त रहता है।

a?. सारावली, श्राप्याय २, रसोक ४।

- (ह.) यदि शुक्र 'मार्गी' हो तो सूर्य से १० अंश तक अस्त रहता है, यदि शुक्र 'वकी' हो तो सूर्य से प्अंश तक अस्त रहता है।
- ' (च) यदि बुघ 'मार्गी' हो तो सूर्य से १४ अश तक अस्त रहता है किन्तु 'वक्री' हो तो सूर्य से १२ अंश तक ही अस्त रहता है।

प्रसंग यहाँ था 'अस्त' ग्रह भीर 'उदित' ग्रह का। उदित ग्रह गुभ फल देने में शक्त होता है किन्तु अस्तग्रह पीड़ा पहुँचाता है। 'अस्त' ग्रह को 'मूढ'। भी कहते हैं। कोई-कोई सूर्य-सयुत (अस्त) ग्रह को 'कोपी' भी कहते हैं। कुपित ग्रह कष्ट फल ही करता है।

- (७) दु:खित- नैसर्गिक शत्रु की राशि में होने से ग्रह दु:खित कहलाता है, यह ग्रनिष्ट-फल-कारक है। यदि पाप राशि हो तो भीर भी कष्टकारक होता.है।
- (म) विकल-पराशर के मतानुसार (अध्याय ४५, श्लोक ६) पापग्रह युत होने से ग्रह 'विकल' कहलाता है। यह अनिष्ट-फल-कारक है।
- (१) सल-पापग्रह की राशि में स्थित होने से ग्रह 'खल' कह-लाता है। यह भी श्रनिष्ट फल देता है। विशेषता यह है कि पापग्रह शुभ भवनों का स्वामी हो,शुभग्रह के वर्गों में हो या शुभ ग्रहों से वीक्षित हो तो उसकी उतनी 'खल' सजा नहीं समभी जावेगी। यदि शनि या

नोट—जब प्रह जागे की जोर चलता मालूम हो तो उसे 'मार्गी'—स्वामा-विक मार्ग पर—कहते हैं किन्तु जब प्रह पीछे की जोर चलता मालूम हो तो उसे 'वक्की'— उत्तटा चलने वाला—कहते हैं। वास्तव में प्रह सभी जागे की जोर ही चलते हैं किन्तु पृथ्वी पर से देखने से 'वक्की' प्रतीत होते हैं। सूर्थ जीर चन्त्र कभी 'वक्की' नहीं होते। राहु-केतु सदैव वक्की रहते हैं।

<sup>ू. &#</sup>x27;फल दीपिका', श्व० ६, रलोक १६।

२. 'बृहत्पाराशरं', भ्र० ४४, रखोक ६।

मगल की राशि में ग्रह हों—वह शनि या मंगल स्वयं पाप-राशि—पाप-वर्गों में स्थित होकर, पापग्रह से वीक्षित हो— या नीच ग्रादि राशि में हो तो विशेष रूप से खलता होगी।

उदाहरण के लिए यदि सूर्यं, शिन की राशि कुम्म में है और वह शिन (कुम्म का स्वामी) अपनी नीच राशि (मेष) मे हो तो सूर्य को विशेप रूप से 'खल' कहेंगे। किन्तु यदि शिन वृहस्पित की राशि धनु में हो—धनु के नवांश सें भी हो और वृहस्पित से पूर्ण दृष्ट हो तो शिन की राशि में स्थित होने से सूर्यं खल तो हुआ किन्तु सूर्यं का राशीश (शिन) शुभ ग्रह की राशि में—शुभ नवाश मे—शुभ—वीक्षित है इस कारण सूर्यं उतना खल नही सममा जावेगा। इन बातों का सूक्ष्म तारतम्य प्रत्येक स्थान पर कर लेना चाहिए।

जातक विचार का प्रथम भाग समाप्त करने के पहिले हम पाठकों का विचार निम्नलिखित सिद्धान्तो की भ्रोर भाकित करना भ्रमना विशेष कर्तव्य समभते हैं।

(१) ग्रहों की स्वाभाविक शुभता तथा ऋरता को सदैव स्मरण रिखये। (२) किस गृह का या किन गृहों का स्वामी है, इस कारण शुभ हुआ या पाप। (३) राशि तथा होरा द्रेष्काण, नवाश म्रादि मे-सप्तवर्गों में-वली है या निबंल। (४) शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित होकर बलवान् शुभ ग्रहों से वीक्षित है या पाप ग्रहों के वर्ग में स्थित होकर पाप ग्रहों से वीक्षित है। (५) केन्द्र, त्रिकोण लाभ ग्रादि शुभ स्थान में स्थित है या अष्टम, द्वादश ग्रादि ग्रनिष्ट स्थानों में। (६) दीप्त, स्वस्थ, मुदित ग्रादि है या दुःखित, विकल ग्रादि १

(७) किन-किन ग्रहों से सम्बन्ध करता है—वे कैसे हैं ? मातो कसौटी पर कस कर ग्रन्तिम निर्णय पर पहुँचिये।

# द्वितीय भाग वर्ष-फल-विचार

### ग्रठारहवां प्रकरण

## वर्ष-कुगडली का सिद्धान्त

वष-कुण्डली बनाने का सिद्धान्त यह है कि जन्म के समय सूर्य जिस राशि, ग्रश, कला, विकला में स्थित था, उसी स्थल पर जब सूर्य पुन: धूमकर ग्रा जाता है तब मनुष्य को एक विशेष शुभाशुभ शक्ति प्रदान करता है। वास्तव में भ्रमण तो पृथ्वी करती है परन्तु लोक-व्यवहार में सूर्य का ही भ्रमण कहलाता है।

सूर्य प्रायः एक वर्ष में उसी राशि, अश, कला-विकला पर आ जाता है। किन्तु उसे ठीक कितना समय लगता है इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। 'सूर्य सिद्धान्तानुसार' ३६४ दिन १४ घड़ी, ३१ पल, ३० विपल में सूर्य उसी स्थान पर वापस आ पहुँचता है। किन्तु यह प्राचीन मत है। लन्दन, अमरीका, जर्मनी, रूस और मारतवर्ष में भी जो करोड़ो रुपये लगाकर वेषशालाये (Observatories) वनी हैं इनमें अति सूदम दूरवीक्षक यन्त्र हैं, इनके आधार पर यह ऐकमत्य से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य को उसी राशि, अंश, कला, विकला पर वापस आ पहुँचने में केवल ३६४ दिन १४ घड़ी २२ पल और ५७ ई विपल लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों मतों में करीब ६ पल या करीब ३ अ मिनिट का अन्तर है। इस कारण यदि किसी ४० वर्ष के उम्र के व्यक्ति की वर्ष-कुण्डली

अपर्ने पन्न के र्में मिनिट होते हैं। देखिये प्रकरण २।

बनाई जावे तो (४० × ३६ = १३३६ सिनिट = २घण्टा १३६ सिनिट) करीव सवा दो घण्टे का वर्ष-प्रवेश-काल मे ग्रन्तर पढ जावेगा। इसका परिणाम यह होगा कि एक मत सें, वर्ष-प्रवेश लग्न कुछ होगा श्रीर दूसरे मत से, वर्ष-प्रवेश-लग्न (३६ मिनिट प्रतिवर्ष के हिसाब से अन्तर पढ जाने से) कुछ श्रीर ही श्रा जावेगा।

प्राचीन मत वाले वर्ष-प्रवेशकाल-निकालने के लिए १४८ पृष्ठ पर दी गई सारिणी काम में लाते हैं।

प्राचीन मतानुसार वर्ष-कुंडली बनाने का प्रकार —

मान लीजिए किसी व्यक्ति का २७,ग्रगस्त, १६०८ वृहस्पतिवार को सूर्योदय से ४० घड़ी, ५३ पल, ३० विपल पर जन्म हुमा तो रिववार, सोमवार, मगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार इस कम से गणना करने पर वृहस्पतिवार पाँचवाँ वार होता है, इस कारण जन्म-काल के वार, थड़ी, पल, विपल की संख्या निम्नलिखित प्रकार से लिखेगे:

जन्म ५-४०-५३-३०

२७ ग्रगस्त १९४८ को यह ४० वॉ वर्ष समाप्त करेंगे ग्रीर ११ वें वर्ष में प्रवेश होगा। हमें ४१वें वर्ष की वर्ष-कुण्डली बनानी है तो गतवर्ष ४० होगे, इस कारण पू० १४८ मे दी हुई सारिणी में ४० के नीचे लिखा है ६—१६—१४—० ग्रतः इस सल्या को जन्म के ममय की ४—४०—५३—३० सल्या मे निम्नलिखित प्रकार से जोड़ेंगे।

वार घड़ी पल विपल जन्म-काल के वारादि १ - ४० - १३ - ३० गतवर्ष (१०) के वारादि ६ - १६ - ११ - ० योग १ - ३७ - ६ - ३०

| 1                 | गठव           | 1            | ¥1°         | 9               | 90          | िव   |              | गण्च              | Ī        | वा           | <u>م</u>      | 9             | कि       |          | मञ्ब                                  | 1        | e Le | do.      | •         | कु       |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|------|--------------|-------------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|------|----------|-----------|----------|
| ł                 | 3             | Ī            | ×           | 670<br>FF       | 기           | 0    | 1            | <u>مر</u>         | 1        | lu.          | tu.           | 10°           | 0        | ī        | 8                                     | 1        | ~    | S.       | 3         | 0        |
| Н                 | W.            | ı            | 7           | ~               | 400         | 0    | ī            | m.<br>w.          | ī        | 6            | ัน            | >             | 0        | ī        | ×                                     | ī        | 0    | )a       | 8         | 0        |
| М                 | 0             | ı            | W           | >√<br> <br>  0< | 26          | 0    | ī            | 0                 | 1        | 00           | 0             | EL.           | 0        | ī        | ٦                                     | ī        | an,  | w ~      | 3         | •        |
|                   | 20            | ī            | ~           | Ö               | 100         | e.   | ī            | بن<br>س           | ī        | 'تب          | 3             | ~             | 0        | 1        | <u> </u>                              | ī        | ×    | m        | 8         | -06      |
|                   | 4             | ī            | 0           | 2               | 3           | 0    | Ť            | o.                | 1        | ×            | 90            | 0             | 0        | Ť        | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | Ť        | (C)  | TI<br>%  | L         | 0        |
|                   | 2             | ī            | ×           | W X             | 0           | 0    | ÷            | W                 | i        | <del>-</del> | <i>(ar</i>    | IL.           | 0        | <u>-</u> | بھ                                    | i        | or   | 3        | w         | 0        |
|                   | 5.<br>M.      | ī            | >0          | -               | w           | 0    | ÷            | _ñ.<br>≫.         | Ť        | (D)          |               | <u>_</u>      | O.       | Ť        | 0                                     | ተ        | ~    | 9        | >0        | <u>m</u> |
| -                 | 34            | ì            | Me.         | <u>20</u>       | 9           | •    | ÷            | <u>بر</u>         | ÷        | 0~           | \$            | 34            | 0        | ÷        | व्य                                   | ÷        | •    | ~        | <u>₩</u>  | -        |
| - 1               | रिश्रद्ध      | i            | -67         | 4               | gg)<br>priv | . O  | <u>.</u>     | %<br>≫            | <u>.</u> | 0            | w             | 30            | LUA.     | <u> </u> | U                                     | <u> </u> | -X   | ed"      | <u> </u>  | -        |
| 1                 | 23/4          | ÷            | 0           | <u>~</u>        |             | 6    | -            |                   | _        | W            | lls.          | 3             | -        | _        | 7                                     | ÷        | 70   | × ×      | 0         |          |
|                   | 2/3           | ÷            | w           | <u>≫</u>        | ar          | m-   | 1            | × ×               | 1        | >-           | ~             | 34            | <u>m</u> | 1        | 20                                    | 1        | AT   | - 3×     | <u> </u>  | 6        |
|                   | 28/38         | +            | ×           | **              | MP          |      | _            | >><br>><          | 1        |              | 34<br>N       | 3             |          | _        | U                                     | 1        |      | 0,0      |           |          |
|                   | 20            | 1            | <del></del> | 3               |             | (II) |              | 34°               |          | lus.         | 3             | 20            | 3        | 1        | )<br>S                                | 1        | ~    | XE       | 9         | m        |
| _ 1               | £ 20          | 1            |             | <b>~</b>        | m           | -    | 1            | 2                 | 1        | P            | 2             | S.            | •        | 1        | n                                     | 1        | ۰    | \$       | 110       | _        |
| F                 | -             | ļ            | ~           | *               | 35          |      | 1            | <b>≫</b>          | 1        | ~            | ~             | ائن<br>(ا     | U.       | 1        | 11                                    | 1        | 63,  | 25       | χè        | ęr<br>er |
| E                 | 28            | 1            | ~           | <i>W</i>        | 9           | •    | 1            | X o               | 1        | Ų.           | ×             | 34            | 0        | 1        | R<br>()                               | 1        | 24   | *        | Ust.      | _        |
| 1                 | कश्चे क्षेत्र | 1            | 0           | (A)             |             | Un.  | 1            | مرور              | 1        | ><           | >0            | <b>&gt;</b> 0 |          | 1        | ě,                                    | 1        | 100  | 2        | (F)       |          |
| N. S.             | 40            | 1            | 45          | N               | <u>ح</u>    | . 0  | 1            | ्य                | ı        | >            | 3             | 3             | 0        | 1        | 0                                     | ī        | 8    | 3        | 0         |          |
| बर्ष-प्रवेशसारिणी | * *           | Ī            | ٥ر          | 12              | 34          | w.   | ī            | \$                | ī        | 1            | a             | 20            | 0        | 1        | 200                                   | ī        | ~    | 30       | 25        | 6        |
| _                 | 123           | 1            | m           |                 | ~           |      | 1            | W .               | 1        | 0            | *             | w             | 0        | 1        | 00                                    | ī        | 0    | 2        | <b>9</b>  | •        |
|                   | 13            | ī            | 100         | 3               | . 44        |      | . 1          | 3                 | 1        | 6            | U             | 9             | 0        | . 1      | 9                                     | ı        | 3/   | 34       | 3K        |          |
|                   | ~             | ľ            | ~           |                 |             | . 0  |              | न्त्र             |          |              |               | gg*           |          |          | 30                                    | 1        | 70   | <b>≈</b> | مر<br>برد |          |
|                   | <u>ئے</u>     | Ť            | w           | v               | ~           |      | . 1          | ***<br>***<br>*** | i        | 24           | 2             | >0            | 0        | -        | 20                                    |          | ge   | 38       | a         | -        |
|                   | <b> </b>      | <u>.</u>     | ×           | ×               | - 24        | m o  | -            | <u>حر</u><br>مرک  | i        |              | 12            | No.           | -0       | ÷        | 20                                    | i        | 10   | n<br>n   | <u>~</u>  | - "      |
|                   | ~             | i            | 70          | e               | _           |      | <del>.</del> | <u>مر</u><br>مر   | 1        | 0            | 5ď            | -             | •        | 1        | 9                                     | 1        | •    | m        | <u> </u>  | -        |
|                   | ·u            | <del>-</del> | -           | >0              | <u>مر</u> . | - 40 | - 1          |                   | ÷        | 0            | lm,           | - Mr          | _ (F)    | +        | 520                                   | 1        | w    | 2        | <u>م</u>  | - 60     |
|                   | 9             | +            | •           |                 | ~           |      | -            | %<br>%            | _        |              | <u>کر</u>     | LI            | -6       | _        |                                       | <u>'</u> | >6   | 34       | <b>'U</b> | _        |
| ŀ                 | - w           | 1            |             | <u>ەر</u>       | مر          | (0)  |              | nor US            | _        |              |               | C             | ď        | _ 1      |                                       | _!       |      | - (J.    | -<br>اح   |          |
| ı                 | 3             | _            | - 20        | (11)            | r           |      | '            | 9                 | _        |              | <u>~</u>      | )             | . 0      |          | _2                                    |          |      |          |           |          |
|                   | 5             | 1            | 200         |                 |             |      | _ 1          | - No.             | - 1      |              | ي<br>ري<br>مر |               |          |          | נט                                    | -        |      | - ><     | _ ~       | • 6      |
|                   | I             | 1            |             |                 |             |      | _ !          | 643               |          |              | <b>∞</b>      | · >4          |          |          | ų)                                    |          |      | - FR     | <u>چ</u>  |          |
|                   | -67           | ı            | m           | >               | <b>5</b> 17 |      | <u>. '</u>   | 24                | •        | ي ا          |               | _ n           | _ (4)    | <u> </u> | - 40                                  |          |      | چ        | · 0v      |          |
|                   | 6             | t            | C           | , or            |             | r 0  | <u> </u>     | (M)               | - 1      | ٥            | و<br>مر       | 2             | و ع      | <u>'</u> | <sup>رو</sup> ا                       | اے       | w    | · >      | m         |          |
|                   | ~             | -            | ۰.          | , y             |             | , c  |              | GUA.              |          | tu l         | t to          | . 0           |          | 2        | 2                                     | r        | >    | ر<br>م   | 9         |          |

३० विपल में ० विपल जोड़े तो ३० विपल ग्राये। १५ पल में ५३ पल जोड़े तो ६८ पल आये। यह ६० से अधिक हैं। ६० पल की एक घड़ी होती है। इस कारण ६० से माग देने पर १ घडी द पल ग्राये। द को पल के नीचे लिखकर १ को हासिल मान-कर ४० में जोड़ने से ४१ हुए; ४१ और ५६ को जोड़ा तो ६७ हुए। यह संख्या ६० से अधिक है। ६० घडी का १ अहोरात्र (दिन-रात) होता है इस कारण ६० का भाग देने से ३७ वचे और हासिल १ आया-30 को घडी के नीचे लिखा और १ हासिल को ५ में जोडने से ६ हए; इन ६ को नीचे के ६ में जोड़ा तो १२ हुए। सप्ताह में ७ वार से अधिक नहीं होते उस कारण १२ में ७ का भाग देने पर शेष ५ वचे । इन ५ को बार के नीचे लिखा। यह जो योग सख्या ५ - ३७--- द गार्ड। यह ५१वे वर्ष-प्रवेश का समय है अर्थात् २७ अगस्त १९५८ के आसपास (जिस अग्रेजी तारीख को जन्म होता है प्रायः उसी अग्रेजी तारीख के लगभग वर्ष-प्रवेश होता है।) जिस दिन वृहस्पतिवार होगा उस दिन (योग में ५ ग्राया है; रविवार से गिनने पर ५वाँ वार वृहस्पति होता है इस कारण वृहस्पति कहा) ३७ घडी = पल पर (सूर्योदय के ३७ घडी = पल बाद) वर्ष-प्रवेश होगा। १९५० को पचाँग देखने से विदित हुआ कि २५ ग्रगस्त, १६५८ को वृहस्पतिवार पड़ेगा। इस कारण २८-८-१६५८ को ३७ घड़ी प्र पल पर वर्ष-प्रवेश होगा। यह वर्ष-प्रवेश का इब्ट हुआ। भ्रव जैसे जन्म के उष्टकाल का लग्न निकालना बताया गया है (देखिये ५वाँ प्रकरण,) उसी प्रकार इस इष्टकाल से लग्न निकालना चाहिए। इस प्रकार वर्ष-प्रवेश का लग्न मीन आवेगा ऋौर लग्न स्पष्ट ११ -२५ होगा।

प्राचीन मत से दर्ष कुण्डली '



मुंथा कहां रखना ?

जिन सज्जन की ऊपर ५१वे वर्ष-प्रवेश की कुंडली बनायी है उनका जन्म-लग्न मेष है। मेष प्रथम राशि है इस कारण गत वर्ष ५० में १ जोडा (जन्म लग्न मेष है इस कारण १ जोड़ा है) तो ५१ हुए इसमें १२ का भाग देने से ३ शेष बचे तो मेष से गिनने पर मेष, वृष मिथुन-तृतीय राशि मिथुन हुई, इस कारण मिथुन में मुंथा रखी। मुथा वर्ष-प्रवेश-कुण्डली में एक विशेष महत्व की वस्तु है। इसके सम्बन्ध में विशेष ग्रागे बताया जावेगा। यहाँ केवल — वर्ष-कुण्डली में मुथा किस राशि में रखना यह बताया गया है।

नवीन मतानुसार वर्षकुंडली

श्रव नवीन मतानुसार वर्ष-प्रवेश-कुण्डली बनाना बताया जाता है। पहले लिखा जा चुका है कि सूर्य के अमण-काल के विषय में दोनों मे मतमेद है। सर्वप्रथम काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय श्री बापूदेव जी शास्त्री ने नवीन मतानुसार शुद्ध वर्ष-प्रवेश-सारिणी अपने पचाग मे देना प्रारम्भ किया। श्री केतकर जी तथा भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान् जो श्राधुनिक वैज्ञानिक युग के सत्य सिद्धांतों को मानते हैं-इसी नवीन सारिणी का उपयोग करते हैं। हमने इस विषय में एक छेख भी 'ज्योतिष्मती' में प्रकाशित कराया था और 'ज्योतिष्मती' के सुयोग्य सम्पादक 'श्री विद्व-विजय पंचागं के निर्माता ज्योतिष-मातंण्ड, दैवज्ञ-शिरोमणि पण्डित श्री हरदेवजी शर्मा ने भी नवीन सारिणी का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। १५२ वे पृष्ठ पर वर्ष-प्रवेश की वेध-सिद्ध नवीन सारिणी दी जा रही है।

अव जो पहले ५१ वे वर्ष की वर्ष-कुण्डली बनाई है (देखिए पृष्ठ १५०) वही ५१ वे वर्ष-प्रवेश की कुण्डली नवीन मतानुसार वेनाना बताया जाता है।

श्रयीत् वृहस्पतिवार २८ श्रगस्त, १९५८ को सूर्योदय के ३० घड़ी १ पल पर ५१ वाँ वर्ष-प्रवेश होगा । इस समय का लग्न निकालने से लग्न ६-२७ प्रयीत् मकर लग्न के २७ श्रश श्राये श्रीर प्रवेश-कुण्डली निम्नलिखित हुई:

नोट-मुथा जन्म-लग्न से गण्ना करने पर जिस राशि मे आती है उसमें लिखी जाती है। इस कारण मिथुन राशि में ग्राई। इसमें कोई अतर नहीं पड़ा।



इस प्रकार नवीन मतानुसार मकर सग्न द्याया। अब भ्राप

| i |                   | 8        | مر                                            | رو           | W<br>er    | ō        | ( "      | 0     | Эľ         | U                | 0    | 0               | 26               | (Y   | 9              | 0         | ů              | 100      | -              | 70             | -        |
|---|-------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|-------|------------|------------------|------|-----------------|------------------|------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
|   |                   | - W      | 0                                             | 0            | par<br>par | 60'      | 70       | 11.95 | w          |                  | 40r  | J W             |                  | N OF | ×              | 63        |                | <u>_</u> | ## T           | tu.            |          |
| ) |                   | 0*       | "                                             |              | -          |          | ar       |       | ≫          | 36               |      | 13              | 1/2              |      | m              | - "       | 19             | 1        | - ×            |                |          |
|   |                   | ~<br>!!  | <b>~</b>                                      | 1 6          | _ 24       |          | a        | 1     | ζ,         | Us.              | · w  | U<br>St         | 12               | 5(   | ~              | 808       | 100            | W        | X              |                | ŭ,       |
| 4 |                   | 2        | 10                                            |              | -60        | a)       | 2        | مدا   | 8          | W                | W    | 2               | 100              | -UJ- | کا             | w         | 3              | 24       | \$             | 2              | EU       |
|   |                   | 80       |                                               |              | 9          | 5        | mr.      | im    | 0\<br>(b)  | \<br>\<br>\<br>\ | 2    | 34              | 10               | ~    | 24             | 8         | الله الله      | مرا      | 38             | >              | 2        |
|   |                   | ×        | مرا                                           | 2            | څ          | -        | 34       | _     | 10         | -                |      | -               | ۳                |      |                |           | <u>کر</u><br>9 | 100      | EL.            | 0,1            | 34       |
|   |                   | 2        |                                               | <b>×</b>     | 0          |          |          | ,     |            | •                |      | 8               | ۰                | 0    | 4              |           |                | 100      |                | <u>~</u>       | -        |
|   | E.                |          |                                               | (FF          | - N        |          |          | l°    |            |                  |      | _               |                  |      | _              | -         | -              | _        |                | ~              | ~        |
|   | सारिकी            |          | P                                             |              |            |          | 1        | 1 "   |            |                  |      | 34              | <u> </u>         |      | <del>ن</del> ه | ~         | 15             |          | >              | 34             | 0        |
|   | E                 | 9        | 1~                                            | حر ،         | æ          | <u>م</u> | 100      | 1-    | ~          | مر               | 8    | ×               | 10               | *    | 34             | â         | 18             | 0.5      | 2              | 3              | 2        |
|   | वर्षप्रवेश        | 188      | 1 4                                           | XE           | 14         | 2        | In.      | ,,,,  | بن<br>کد   | 2                | 3    | 120             | 1~               | >0   | 10             |           |                | 24       |                | W              | 50       |
|   | 7                 | 40       |                                               |              | ربه<br>مر  | 0        | ,<br>  0 | ٦     | -          |                  |      | 2               |                  |      | 9              | _         | 9              | •        | 74<br>200      |                | 30       |
|   | नवीनवर्षमानानुसार | w        | 70                                            | u            | 200        | lb.      | ŧ        | 100   |            | ~                |      | 36              | 34               | _    | 2              | 43        | w              |          |                | m              | in-      |
| - | E                 | 7        | 100                                           | _            | ()         |          | <u></u>  | _     |            | _                |      |                 | 70               |      |                | _         | _              |          | 400            | <u>مر</u><br>م | (C)      |
|   | 谦                 | _        | 1                                             |              |            | Ell.     | 20       |       |            |                  | 64   | _               | _                |      |                |           | W.             | ļ        | 4              | _              | to.      |
| 1 | <u>=</u>          | •        | ~                                             | چ            | ۶          | m        | 12       | 124   |            |                  |      | 20              | m                |      | 34             | tu.       | 12             |          | \$             | 2              | er)      |
|   | 1                 | uy'      | 0                                             | رانا)<br>روا | 2          | 2        | 100      | حرا   | <b>6</b> 2 | <u>س</u>         | 2    | 38              | ~                | 3    | 24             | %         | 105            | 12       | ×              | <b>%</b>       | <b>X</b> |
|   | सिक               | <b>X</b> | 100                                           | w.           | 20         | 25       | 35       | 113   | 2          | 200              | X    | <u>کر</u><br>پر | 0                | 3    | 3              | 3         | 24             | 70       | W W            | ٥٠٠<br>٢       | X        |
| 1 | बेथसिड            | <b>×</b> | <u>ı                                     </u> |              |            |          | 20       |       | e/         | °~               |      |                 | 105              |      |                |           |                | lus.     | _              | IJ             |          |
|   | •                 | F        | 100                                           | w            | n          |          | 2        | -     | (1)        |                  |      | 70              | ) <del>5</del> 4 |      |                |           |                | 10       | <del>(1)</del> |                | <u>~</u> |
| 1 |                   | 7        | 100                                           | -            |            |          |          |       |            |                  |      |                 |                  |      |                |           |                |          | m              | ~              | 38i y    |
|   |                   |          | l                                             |              |            |          | 3        | ·     | -          |                  |      | 2               |                  | -    | -              |           | 3              |          | 11<br>12<br>11 | _              | -        |
| 1 |                   | •        | 1~                                            | *            | 8          | 34       | 18       | 34    | (A)        | ~                | 34   | ۶               | 12               | W.   | ×              | <u>پر</u> | 03             | US       | 100            |                | <u>2</u> |
|   | •                 |          |                                               |              |            |          | 1        |       |            |                  |      | 1               | )                |      |                |           |                |          |                |                |          |
|   |                   | ä        |                                               |              |            | t.       | चं       |       |            |                  | he:  | 별               |                  |      |                | h-        | 4T:            |          |                |                | إر       |
| j |                   | गताब्दा  | Y                                             | क            | E d        | वर्ष     | गताब्दा  | E     | 包          | E                | विपल | 1016            | मार              | क    | E              | न्त       | गताब्दा        | 北        | मुद्रो         | E,             | 94       |
| 1 |                   | 규        | 10                                            | m.           | 0          | -        |          | 10    |            |                  | _    |                 | _                | go.  |                | _         | \$40           |          |                |                | -        |
| 1 |                   |          |                                               |              |            |          | <u> </u> | 7     |            |                  |      |                 |                  |      |                |           | <u> </u>       |          |                |                | _        |

देखिए जो ज्योर्तियीं प्राचीनें मतानुसार वर्ष-कुण्डली वना रहे हैं वे कितनी अगुद्ध गणना करते हैं। लग्न ही बदल जाता है। न्यन बदल जीने पर भी जो प्रगुद्ध वर्ष-कुण्डली वनाने वालो का फलादेश कुछ 'मिल जाती है उसका कारण यह है कि शुभग्रह लग्न में भी उत्तम, द्वितीय स्थान में भी उत्तम, चतुर्थ में भी उत्तम, पवम से भी उत्तम; नवम में भी उत्तम, दशम में भी उत्तम, एकादश मे भी उत्तन ग्रीर पापग्रह हादश में भी खराव, बन स्थान में भी सराव: चतुर्य में भी पीड़ाकारक, पचम मे भी पीडाकारक-सप्तम में भी भौतिष्टिकारक, भ्रांटिम मे भी अनिष्टकारक-इस प्रकार वर्ष-प्रवेश का अर्बुर्ढि लंग्न लाने पर भी-ग्रहों के माव वदल जाने पर भी-कही-कही घुणाक्षर-न्याय से (नकड़ी में घुन लग जाती है तो कही संयोग से कोई अक्षर बन जाता है ) उसी प्रकार फलादेश ठीक वैठ जाता है। आज बड़े-बड़े ज्योतिष के पडित भी प्रजाद वर्ष-कुछडलिया बना रहे हैं; इस बात का विचार नहीं करते कि पृथ्वी की गति में मूक्स अतर आ गया है। इसका विचार करना चाहिए।

प्रशुद्ध वर्ष-कुंडली का एक प्रत्य कारण

ग्राज जो बहुत-सी वर्ष-कुण्डलियाँ ग्रशुद्ध वन रही हैं उसका एक ग्रन्य कारण भी है। उपर के उदाहरण में तो ऐसे व्यक्ति की वर्ष-कुण्डली बनाई गई है जिसका जन्म भी दिल्ली में हुमा ग्रीर जो ५१वें वर्ष-प्रशेश में भी दिल्ली में रहेगे। अब मान लीजिए उक्त सज्जन का जन्म कलकत्ता में हुमा था ग्रीर वह इस समय दिल्ली में है। तो वर्ष-प्रवेण का जो इष्ट ३० घड़ी १ पल ग्राया है उसका ग्रम्ये हुन्नों कि २० ग्रास्त, १६५० को कलकत्ता में जब मूर्योदय होगा उसके इंठ घड़ी १ पल वाद या यह कहिये कि १२ घटे २४ सैकिड बाद १३० घड़ी के १२ घटे, १ पल के करीब २४ मैंकिड) वर्ष-प्रवेश होगा। यदि २० घड़ी के १२ घटे, १ पल के करीब २४ मैंकिड) वर्ष-प्रवेश होगा। यदि २० घड़ी के १२ घटे, १ पल के करीब २४

५ वज-कर २१ मिनिट (भारतीय स्टैन्डर्ड टाइम) पर सूर्योदय हुम्रा तो वर्ष-प्रवेश-काल निम्नलिखित होगा:

भारतीय स्टैन्डर्ड टाइम घटा मिनिट सैकिंड कलकत्ता का सूर्योदय काल ५ — २१ — ० ३० घड़ी १ पल के = १२ घटे २४ सैकिंड जोड़े १२ — ० — २४ वर्ष-प्रवेश-काल १७ — २१ — २४

इस प्रकार वर्ष-प्रवेश-काल सायकाल ५ बजकर २१ मिनिट २४ स्रॅंकड पर भारतीय स्टेंडर्ड टाइम आया ।

श्रव यदि हमें बिना इस बात का विचार किये हुए कि (वर्ष-प्रवेश-काल ३० घड़ी १ पल कलकत्ता-जन्म स्थान के सूर्योदय काल के बाद का समय है)—दिल्ली में यह इष्ट-काल कायम करना है तो दिल्ली का २८ श्रगस्त, १६४८ का सूर्योदय काल है ६ बजकर १ मिनिट (भारतीय स्टैडर्ड टाइम) इसमे इष्टकाल जोड़ने से वर्ष-प्रवेश-काल निम्नलिखित होगा:

भारतीय स्टैबंड टाइम घंटा मिनिट सैकिंड ६ — १ — ०

दिल्ली का सूर्योदय काल २८ अगस्त, १९५८ इष्टकाल ३० घड़ी १ पल के घंटे मिनिट सैकिंड बनाकर जोड़े

.85 - 0 - 58

इस प्रकार वर्ष-प्रवेश-नाल भाया सायंकाल के ६ बजकर १ मिनिट २४ सैंकड पर; अब भाप दे खिए कि जो ज्योत्षि वर्ष-कुण्डली बनाते हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि स्टट इत्ते घडी इतने पल का अर्थ

नाट-सिकिटो को स्थूख रूप से छोड़-सा सकते हैं।

है अमुक स्थान में सूर्योदय होने के उपरांत इतने घड़ी इतने पल बाद! परिणाम यह होता है कि इष्टकाल होता है वम्बई, कलकत्ता, मद्रास कश्मीर या अन्य स्थान का भी, किंतु उस इष्ट को दिल्ली का या जहाँ सर्वंज ज्योतियी जी विराजमान हो, वहीं का इष्टकाल मान-कर घड़ाघड वर्ष-कुण्डली बना देते हैं और आहक के मुख से उसकी मविष्य में उन्तित, अवनित आदि की क्या-क्या सम्भावना है यह सुनकर उसे ही अपने कर्ट्यों में दोहरा टेते हैं! अच्छा फल हुआ तो केन्द्रगत किसी शुभ यह को सारा श्रेय मिल जाता है भीर यदि ज्योतियों जी का अन्दाज है कि इस मुसीवत के मारे पाहक को और मुसीवत उठानी है तो मुन्या या मुख्येश या कोई मी यह जो अगुढ वर्ष-कुण्डली में = वें, १२वें हो उसे पकड़कर सारा दोय उस पर मढ देते हैं कि उसके कारण वर्ष में तकलीफ उठानी पड़ेगी!!!

कहने का तात्पर्यं यह है कि वर्ष-प्रवेश-काल निकालने में वर्ष का इप्टकाल निकालकर एक संस्कार ध्रौर करना चाहिए। यदि जन्म कलकत्ते का है तो वर्ष-प्रवेश-काल ३० घडी १ पल कलकत्ता के मुर्योदय काल के वाद भ्राया।

- (क) यदि ग्राप-जातक कहीं भी हो (दिल्ली या कलकत्ता या यम्बई ग्रथवा विलायत में) २८ ग्रगस्त, १६५८ को कलकते मे क्या नग्न था यह निकालना चाहते हैं तो हो डप्टम् २०११ का कलकते की नारिणी से लग्न निकालिये।
- (स) यदि आपका पत्त यह है कि जातक दिल्ली में वर्ष-प्रवेश-काल के समय है इस कारण उस समय दिल्ली में क्या लग्न था यह निकाल कर वर्ष-कुण्डली वनानी चाहिए तो जिस समय कलकतो में सूर्योदय के वाद ३० घड़ी १ पल का समय होगा उस समय दिल्ली के सूर्योदय के वाद कितने घडी कितने पल होंगे यह निका-

लिए और उस इष्टकाल का दिल्ली की सारिणी के अमुसार लग्क वनाउचे।

इसका सबसे सरल तरीका यह है कि जैसे ऊपर पृष्ठ ११४ पर वताया गया गया है कि जहाँ जन्म-स्थान हो वहाँ का वर्ष-प्रवेश-काल बंदो तथा मिनिट में निकाल लेना चाहिए। उदाहरण के लिये कलकृतों में जन्म हुआ हो तो वर्ष-प्रवेश-काल १ बज़कर २१ मिनट ० सैंकिड सायकाल आया (देखिए, पृष्ठ ११४). यह भारतीय स्टेडई टाइम है। यह सर्वत्र समान है। इसलिए यदि यह सज्जन दिल्ली, में हैं तो १ बज़कर २१ मिनिट ० सैंकिं पर (भारतीय स्टेडई टाइम), दिल्ली में क्या लग्न था यह निकालिए और उसके अनुसार वर्ष-जुण्डली, बनाइये।

# उन्नीसर्वा प्रकरण वर्ष-कुएडली-विचार

भाव स्पष्ट भीर ग्रह स्पष्ट :

वर्ष-कुण्डली बनाने, कें उपरान्त जैसे जन्म-कुण्डली में ग्रहं स्पष्ट भीर भाव स्पष्ट करना बताया गया है उसी प्रकार ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट कर लेने चाहिए। इसके बाद चलित चक्र में किस भाव में कौनसा ग्रह है इसका विचार करना।

(११) प्राप्तः अष्टम और द्वादश में सभी ग्रह अनिष्ट होते हैं।
(२) किन्तु यदि कोई ग्रह स्वगृही हो, तो वह कही भी पड़ा
हो अच्छा ही फल करता है। उसे अनिष्ट नही गिनना चाहिए। यह
अवद्य है कि १२वे घर का स्वामी यदि १२वे घर में हो तो बहुत
- खर्च कराता है। यदि शुभ ग्रह हो लो शुभ काम में व्यय करावे।

विवाह, उत्सव, ग्रामोद-प्रमोद, जेवर, कपड़ा, मोटर, मकान, तीर्थ-यात्रा, घार्मिक कार्य ग्रादि में व्यय क्षुम व्यय समक्ता जाता है। यदि पाप ग्रह व्यय में हो तो खराव कामो में पैसा वरवाद होता है— इनकमटैक्स दण्ड, राजदण्ड, फौजदारी या दीवानी मुकदमे में व्यय, जुए या सट्टे वा व्यापार में घाटा ग्रादि ग्रपव्यय कहलाते हैं।

(३)यदि शुभ ग्रह केन्द्र मे और ऋर ग्रह तृतीय, छठे या ग्यार-हवे में हो तो: शुभ है। ग्यारहवे मे सभी ग्रह उत्तम माने जाते हैं।

(४) जन्म-कुण्डली-विचार के प्रकरण में तथा प्रश्न-खण्ड में भी यह बताया गया है (देखिये प्रकरण ६ तथा २५) कि किस भाव से क्या विचार करना चाहिए। जिस भाव में कुम ग्रह हो उस भाव की वृद्धि होती है। जिस भाव में कूर ग्रह हो उस भाव की हानि हीती है।

(५) स्यं, मगल, शिन, राहु, केतु कूर ग्रह समके जाते हैं। बहुत से लोग कृष्ण पक्ष की अब्दमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चन्द्रमा को भी कूर मानते हैं। बुघ, बृहस्पति, शुक्र, तथा चन्द्रमा ग्राय: शुभग्रह माने जाते हैं।

(६) जब कोई क्रूर यह किसी स्थान पर वैठा हो तो उसकी स्वामाविक शुभता या क्रूरता के श्रितिरक्त यह भी विचार कर लेना चाहिए कि वह किस भवन का स्वामी है। आगे दो कुण्डली दी जाती है।

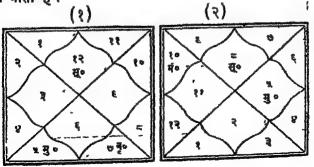

दोनों कुण्डलियों मे सूर्यं लग्न मे है किन्तु पहली कुण्डली में सूर्यं लग्न में निकृष्ट फल करेगा। छठे घर का स्वामी होकर लग्न में वैठा है। यदि सूर्य प्रथम भाव में ग्रनिष्ट प्रभावकारक हो तो वात ग्रीर पित्त से शरीर मे पीड़ा, खिरदर्द, नेत्र-रोग, मुख में पीड़ा, उद्देग ग्रादि ग्रशुम प्रभाव करेगा। लग्नेश भी श्रष्टम गया है इस कारण इस फलादेश की पुष्टि होती है। किन्तु दूसरी कुण्डली में सूर्यं लग्न में होते हुए भी लग्न ग्रीर दशमेश का योग होता है। यदि लग्नेश ग्रीर दशमेश दोनों का इत्यशाल हो तो श्रवश्य ही लग्नस्थ सूर्य पद-प्राप्ति करावेगा। कहने का तात्पर्यं यह है कि यह तो साधारण नियम है कि जिस भाव में कूर ग्रह हो उस भाव को पीड़ा पहुँचाता है (उदाहरण के लिए मंगल पचम में हो तो सन्तान-कष्ट, चोट लगने का डर, पेट में पीड़ा ग्रादि); किन्तु यह विचार भी परमावश्यक है कि कस भवन का स्वामी है।

- (क) ग्रह, होरा, द्रेष्काण, चतुर्थांश, पंचमांश, षष्ठांश, सप्त-मांश, ग्रष्टमांश, नवमांश, दशमांश, एकादशांश तथा द्वादशांश बना कर देखना चाहिए कि इन १२ वर्गों में कितने शुभ वर्ग में ग्रह पड़ा है। जितने शुभ ग्रहों के वर्ग में हो उतना ही अच्छा। १२ वर्गों का विचार बहुत विस्तृत है इसलिए इस पुस्तक में नही दिया जा रहा है।
- (ख) दूसरा विचार पंचवर्गी बल देखने का है। यह पचवर्गी बल आमे बताया गया है। पंचवर्गी वल में केवल निम्नलिखित ५ बल लिये जाते हैं। उच्च बल, गृह बल, हद्दा बल, द्रेष्काण बल, नवांश बल।

इस योग के विवंरण के बिए देखिए प्रकरण २० ।

- (५) इसके श्रतिरिक्त कुण्डली में एक विशेष वल श्रीर देखा जाता है। इसे हर्ष-बल कहते हैं।
- (क) सूर्य को नवम में, चन्द्रमा को तृतीय में, मगल को छठे में, बुघ को प्रथम भाव में, वृहस्पति को ११वें, शुक्र को पाँचवें ग्रौर चिन को १२वें भाव में हर्ष-बल प्राप्त होता है।
- (ख) यदि कोई ग्रह स्वगृही ( श्रपनी राशि में ) या श्रपनी उच्च राशि मे हो तो भी उसे हर्ष-बल प्राप्त होता है।
- (ग) पुरुष ग्रह-सूर्यं, मंगल, वृहस्पति इनमे से जो कोई चतुर्थं पंचम, पष्ठ, दशम, एकादश या द्वादश मे हो वह हर्षित माना जाता है।

स्त्री ग्रह—चन्द्रमा, जुक, बुघ, शनि इसमें से जो ग्रह प्रथम द्वितीय, तृतीय, सप्तम, ग्रप्टम या नवम में हो वह हर्पित माना जाता है।

(घ) स्त्री ग्रह (च०, बु०, गु०, २०) रात्रि में हिष्ति माने जाते हैं अर्थात् यदि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय काल के पहले वर्ष-प्रवेश हो तो ये हिष्ति माने जायेगे। पुरुष ग्रह (सू०, म०, बृ०), दिन में हिप्त होते हैं। ग्रर्थात् यदि वर्ष-प्रवेश-काल सूर्योदय के वाद ग्रीर सूर्यास्त के पहले हो तो ये हिष्त माने जायेगे।

यदि कोई ग्रह उपगुँक्त चारो प्रकार से हिष्त हो तो पूर्ण हिष्ति माना जाता है। यदि तीन प्रकार से भी हो तो भी अच्छा ही समस्तें। दो प्रकार से भी हिष्ति होना अच्छा होता है।

(१) ग्रागे २०वें प्रकरण मे जो घोडश योग वताये जाते हैं इन योगों से भी विचार करके देखना चाहिए कि कौनसे ग्रह सहायक हैं ग्रीर कौनसे वाघक हैं। जो सहायक ग्रह हों उन्हें ग्रुम मानना चाहिए ग्रीर जो वाधाकारक हैं उन्हें ग्रग्रुम।

(१०) इसके अतिरिक्त इस पुस्तक के १७वें तथा २४वे अकरण में ग्रहों की दीप्त, मुदित, स्वस्य, अस्तंगत आदि जो दशायें वताई गई है उनका भी उचित विचार करते हुए किर्स राशिया भाव में ग्रह है, किसका स्वामी है, किससे सम्बन्ध करता है, किस-किस घर को मित्र-दृष्टिंसे देखता है, किस-किस को शत्रु दृष्टिंसे, स्रादि का उचित विचार कर प्रत्येक ग्रह का फलादेश करना उचित हैं।

'ताजिक' में मित्र-शत्रु -दृष्टि ग्रीर पंचवर्गी बल-

जो प्रथम खण्ड मे नैसिंगिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री का विचार बताया गया है उसको वर्ष-कुण्डली में लागू नहीं करना चाहिए। वर्ष-कुण्डली में ग्रहों की मित्रता, समता तथा, शत्रुता का बिलकुल मिन्न सिद्धान्त है। ताजिक-शास्त्र में दृष्टि के निम्न-लिखित सिद्धान्त हैं:

- (१) अपने स्थान से नवम और पंचम प्रत्यक्ष स्नेह वाली, मेलापक, कार्यं साधन करने वाली दृष्टि होती है। परन्तु यह दृष्टि केवल तीन चरण (प्रथात ३।४) मानी जाती है।
- (२) अपने स्थान से तृतीय या एकादश दृष्टि गुप्त स्नेहवाली, कार्य सिद्ध करने वाली मानी जाती है परन्तु तृतीय दृष्टि की माना केवल दो तृतीयाश (अर्थात् २।३) आनी जाती है। एकादश दृष्टि इसकी अपेक्षा कुछ बलवान् है। इसकी मात्रा ५।६ है अर्थात् तृतीय दृष्टि का प्रभाव क्पये मे ६७ नये पैसे तो एकादश दृष्टि का प्रभाव क्४ नये पैसे।
  - ' (३) भ्रपने स्थान से चतुर्थं ग्रीर दशम दृष्टि गुप्त शत्रुता वाली दृष्टि कहलाती है। इसका प्रभाव १ ६० मे २५ नये पैसे।
- (४) प्रथम तथा सप्तम दृष्टि प्रत्यक्ष वैर वाली दृष्टि होती है, परन्तु सम्पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अर्थात् इसका प्रभाव १०० फीसदी होता है (१६पये मे १०० नये पैसे के बराबर)। इसी आधार पर मित्रामित्र चक्र बनाया जाता है। परिणाम यह निकला कि—
  - (क) यदि दो ग्रह प्रथम, चतुर्थं, दशम या सस्तम हों तो दोन

गत्रु होते हैं।

... (ख) यदि दो ग्रह परस्पर तृतीय, एकादश या नवम-पचम हों तो मित्र होते है।

्र(ग) यदि दो ग्रह परस्पर छठे-म्राठवें हों या दूसरे-बारहवे हो तो वे सम (न मित्र; न शत्रु) समभे जाते हैं।

ं ग्रव १४२ वे पृष्ठ पर जो वर्ष-कुण्डली है उसके ग्रहो का उप्पर्युक्त सिद्धान्त पर मित्र सम-कात्रु चक्र बनाया जाता है।

मित्र-सम-शत्रु चक

| , यह     | ैं मित्र<br>: ' । '  | , सम<br>, ,      | ্নাসু<br>১ ' :       |
|----------|----------------------|------------------|----------------------|
| सूर्य    | मगल भ्रौर बृहस्पति   | গুক্             | चन्द्रमा, बुघ, शति   |
| -चन्द्र  | मगल और बृहस्पति      | शुक              | सूर्य, बुघ, शनि      |
| मंगल-    | -सूर्यं, चन्द्र, बुष | शनि              | बृहस्पति, सुक        |
| बुघ ।    | मंगकं भीर बृहस्पति   | যুক্ত '          | सूर्य, जन्द्र, श्रनि |
| बृहस्पति | सूर्य, चन्द्र, हुव   | সনি <sup>1</sup> | मंगल धौर जुक         |
| -জুক     | शनि '                | सू०,च०,बु०       | मगल, बृह्ह्पति       |
| -शनि,    | <b>जु</b> क          | मगल, बृ॰         | सूर्यं, चन्द्रं, बुच |

पंचवगौं बल :

(१) उच्च वल-सूर्यादि सप्त ग्रहो के पूर्णोच्च स्थान प्रयात् जहाँ यह पूर्ण उच्च होते हैं ३१वे पृष्ठ पर बताये गये हैं। उनके परम नीच स्थान भी उसी पृष्ठ पर दिये गये हैं। जो ग्रह पूर्ण उच्च स्थान पर हो उसे पूर्ण वली कहते हैं। इसकी नाप २० है। प्रर्थात् उदाहरण के लिए यदि किसी की वर्ष-प्रवेश-कुण्डली मे मगल के मकर के २० ग्रहा हो तो उसे, २० वल यिलेगा,। यदि मगल, परम नीच स्थान मे

हो अर्थात् कर्क राशि के २८वें अंश पर हो तो उसे उच्च बल के नाम से प्राप्त होगा, मध्य में अनुपात से समकता चाहिए। परमीच्च और परम नीच में १८० अंश का अन्तर होता है। इसलिए यदि कोई ग्रह परमोच्च स्थान से ४५ अश दूर हो तो उसे उच्च बल १५ प्राप्त होगा। यदि परमोच्च स्थान से ६० अश दूर हो तो उच्च बल १० प्राप्त होगा। इसी प्रकार औराशिक से बल निकालना चाहिए।

(२) स्वगृही बल: यदि कोई ग्रह स्वराशि में हो तो उसे ३० बल प्रप्त होता है। यदि मित्र की राशि में हो तो २२३, यदि सम की राशि में हो तो १४, शत्रु की राशि में हो तो ७३।

हद्दा चक :

| मे॰      | वृ०      | मि॰  | 野o  | सि०      | 事。  | ₫•  | वृ०  | व०      | भ०  | ₹, ° | मी.  |
|----------|----------|------|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|------|------|
| वु०      | गु॰      | बु०  | मं० | बृ०      | बु० | श॰  | मं०  | वृ०     | बु० | যুত  | গু   |
| Ę        | 5        | É    | 9   | Ę        | 9   | Ę   | 9    | 12      | 19  | 9    | १२   |
| गु॰      | बु०      | गु॰  | যুত | गु॰      | बु॰ | बु॰ | गु॰  | बु॰     | बु० | बु०  | बृत  |
| Ę        | ٤,       | Ę    | Ę   | ¥        | १०  | 4   | 8    | ¥       | હ   | ę    | 8    |
| बु॰      | बु॰      | बृ०  | बु० | হাত      | बु० | ब्  | बु०  | बु०     | गु० | ब्   | बु०  |
| <u>۾</u> | 5        | ¥    | Ę   | <b>v</b> | ¥   | 6   | 5    | ¥       | 4   | 9    | P.   |
| म∘       | ঘ ০      | मं ॰ | वृ० | बु०      | मं० | গু৹ | बृ ० | मं ०    | श०  | मं o | मं ० |
| ų        | <b>4</b> | 4    | 9   | Ę        | 9   | ·   | ¥    | ň       | 8   | X.   | 3    |
| য় ৹ূ    | म०       | প্ৰত | য়৹ | म०       | যু৹ | मं० | য়৹  | •<br>श० | मं० | হাণ  | To   |
| ĸ        | ş        | Ę    | 8   | Ę        | २   | 2   | Ę    | 8       | ¥   | ų    | 2    |

इसे बहुत से लोग 'इकाई' का नियम भी कहते हैं।
 नोट—हदा चळ का प्रयोजन पुष्ठ १६३ पर बताया गया है।

(३) हहा बल-यदि ग्रह ग्रपनी हहा में हो तो उसे १५ वल प्राप्त होता है। यदि मित्र की हहा में हो ११६। यदि सम की हहा में हो तो ३३। पृ० १६२ पर हहा चक दिया गया है ग्रधांत मेप राशि में प्रारम्मिक ६ ग्रशों का स्वामी वृहस्पति,७ से १२तक गुक, १३ से २० तक वृध, २१ से २५ तक मंगल, २६ से ३० तक शनि। ऊपर जो मेप से मीन तक हहा ग्रों के स्वामी दिये गये हैं उम चक्र से यह विचार करे कि विचार यि ग्रह स्वयं ग्रपनी या किसी ग्रन्य ग्रह की हहा में है ग्रीर जिसकी हहा में है वह विचारणीय ग्रह का मित्र, सम या गत्रु है।

(४) द्रेव्काण बल-यदि वर्ष-कुण्डली में ग्रह अपने द्रेव्काण में हो तो १० वल, मित्र के द्रेव्काण में हो तो ७६, सम के द्रेव्काण में ४ ग्रीर शत्रु के द्रेटकाण में २३ वल मिलता है।

(५) नवांश बल-यदि ग्रह श्रपने नवांश में हो तो ५ वल, यदि मित्र के नवांश में हो तो ३ई, यदि सम के नवांश में हो तो २ई और यदि शत्रु के नवांश में हो तो १ई बल मिलता है।

इस प्रकार उच्च वल के २०, स्वगृही के ३०, हद्दा के १४, द्रेप्ताण के १०, और नवांश के ४, कुल-पूर्ण सख्या प० हुई। प्राचीन सम्प्रदाय यह है कि पहले वीघा का विशेष प्रचार या और १ बीघा में २० विस्वा होते हैं इस कारण नीग वलावल को २० विस्वा, १४ विस्वा, १० विस्वा, ४ विस्वा इस प्रकार की भाषा मे व्यक्त करते थे।

ग्रतः प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है कि जितनी वल-संख्या ग्रावे

<sup>्</sup>रनोट — यवन मतानुसार १२ राशियों के जो ३६ हे क्लाय होते हैं उनके स्वामी निम्निजिसित हैं। (१) मं॰ स्॰ श्रु॰, (२) बु॰ च॰ श७ (३) बृ॰ मं॰ स्॰ (४) श्रु॰ बु॰ चं॰ (५) श्र॰ बृ॰ मं (६) स्॰ श्रु॰ बु॰ (७) चं॰ श॰ पृ॰ (८) मं॰ स्॰ श्रु॰ (६) बु॰ चं॰ श॰ (१०) बृ॰ म॰ स्॰ (११) श्रु॰ ड॰ चं॰ (१२) श्रु॰ बृ॰ मं॰। यहो मत विशेष प्रचित्तत है।

उसके ४ से भाग देकर बिस्वा बना ले। ५० पूर्ण संख्या है, ५० को ४ से भाग दिया तो २० विस्वा हुए, जिसका अर्थ है पूर्ण बली। इस प्रकार जितनी बल-संख्या किसी ग्रह को प्राप्त हो उसका चतुर्थांश कर बिस्वा बनाना चीहिए।

(क) १५ बिस्वा से २० बिस्वा तक बल प्राप्त हो तो पूर्ण बली। (ख) १० विस्वा से १५ बिस्वा तक हो तों बली। (ग) ५ बिस्वा से १० विस्वा तक हो तो हीन बली। (घ) ५ बिस्वा से भी कम हो तो अत्यन्त निर्वल समम लेना चाहिए।

#### वर्षेश-निणंय

उपर जो पचवर्गी बल विस्तार से बताया गया है इसके दो प्रयोजन हैं। एक तो यह कि जो ग्रह बली हो वह जुम फल देता है, और जो निर्वल हो वह कष्टकारक सिद्ध होता है। दूसरा प्रयोजन यह है कि वर्ष-कुण्डली में यह विचार बहुत मुख्य है कि वर्षेश कौन-सा ग्रह है यह स्थिर किया जावे। वर्षेश होने के अधिकारी निम्नलिखित ५ ग्रह हो सकते हैं:

(१) जन्म-कुण्डली में जो लग्न का स्वामी हो उसे जन्म-लग्न-पित कहते हैं।(२)वर्ष-कुण्डली में जो लग्न का स्वामी हो उसे वर्ष-लग्नपित कहते हैं।(३)यदि दिन में(सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में) वर्ष-प्रवेश हो तो उसे दिवालग्न कहते हैं। यदि रात्रि में(सूर्यास्त के बाद मूर्योदय से पिहले) वर्ष-प्रवेश हो तो उसे रात्रिलग्न कहते हैं। तो इसके अनुसार निम्नलिखित वर्षेश होने का अधिकारी होता है।

| लग्न                    | में ॰ | वृ०  | मि० | 哥 o | सि.   | क०      | तु॰ | वृ०             | <b>벽</b> o  | <b>स</b> ० | €0  | मी       |
|-------------------------|-------|------|-----|-----|-------|---------|-----|-----------------|-------------|------------|-----|----------|
| यदि दिवा<br>लग्न हो :   | सू०   | गु०  | য়০ | शु॰ | ब्रु० | ~<br>च० | बु० | म०              | <b>হা</b> ০ | म∘         | ब्॰ | ू<br>च ॰ |
| यदि रात्रि<br>लग्न हो : | बृ०   | वं ० | बु॰ | म०  | सू०   | गु॰     | য়৹ | गु <sup>०</sup> | ্যত         | म०         | वृ० | चं०      |

ृ इस प्रकार दिन में वर्ष-प्रवेश है या रात्रि में वर्ष-प्रवेश है और . वर्ष-लग्न कौन-सा आता है—इस विचार से जो ग्रह वर्षेश होने का अधिकारी होता है उसे त्रिराशिपति कहते हैं।

(४) (क)—दिन में वर्ष-प्रवेश हो तो सूर्य जिस राशि में हो,

उस राजि का स्वामी वर्षेश होने का ग्रधिकारी होता है।

(ख) — यदि रात्रि में वर्ष-प्रवेश हो तो चन्द्र मा वर्ष-कुण्डली में जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी वर्षेश होने का ग्रधिकारी होता है।

(५) मुंथा जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी को मुथेश कहते हैं। मुंथा किस राशि में रखना है यह १४६ में पृष्ठ पर वताया जा चुका है। मुंथेश भी वर्षेश होने का म्रिधकारी होता है।

इस प्रकार ऊपर वर्षेश होने के पाँच ग्रिंधकारी या उम्मीदवार हो सकते हैं। ग्रव यह देखना चाहिए कि इन पाँचों में कौन-कौन नग्न को देखते हैं। पाँचों उम्मीदवारों में जो ग्रह लग्न को देखें उनका पंचवर्गी वन निकानकर यह देखना चाहिए कि सबसे बली कौन है। जो सबसे बली होता है बर्षेश होता है। वर्षेश यदि पूर्ण वलवान्,हो तो वर्ष गुम जाता है। वर्षेश जिस भाव के स्वामी से इत्थशाल करता है (यह योग ग्रामे २०वे प्रकरण में समकाया ग्रया है) उस भाव-सम्बन्धी ग्रुम फल देता है। वर्षेश यदि निर्वल, ग्रामुम स्थान में ग्रथवा पापग्रहों से ग्राम्भन्त ग्रीर दृष्ट हो तो वर्ष पीडाकारक, ग्रनिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है।

#### दीप्तांश

श्रागे के प्रकण में इक्कबाल आदि १६ योग बताने के पहले यह स्पष्ट कर देना उच्चिन है कि यद्यपि यित्र, सम, शत्रु दृष्टि-विचार में, (देखिये पृष्ठ १६०) राजि से राशि गिनना बताया गया है किन्तु जहां योगों का विचार करना हो वहाँ वर्ष-कुण्डली में ग्रंश-से-ग्रंश गिनने चाहिए।

साथ की कुण्डली देखिए। चन्द्रमा, सूर्य से नवें घर में है। लेकिन चन्द्रमा के द अश हैं और मूर्य के २६, इसलिए नवम-पंचम होते हुए भी दोनों के राशिगत ग्रशो में (२६-८)=१८ ग्रंशों का फासला है। यह अत्यन्त अधिक होने के कारण जहाँ योगों का विचार करना हो वहाँ यह दृष्टि कारगर



नही होगी। इसी प्रकार चन्द्रमा और बृहस्पति यद्यपि एक-दूसरे से सातवें हैं किंतु चंद्रमा के न ग्रंश है और वृहस्पति के २५ ग्रंश, इस कारण इन दोनो की दृष्टि भी पूर्ण कारमामद सिद्ध नहीं होगी। सूर्यं श्रौर बृहस्पति दोनों एक-दूसरे से तृतीय-एकादश हैं। इस प्रकार एक-दूसरे को देखते हैं (ताजक में जातक से मिन्न दृष्टि के सिद्धांत हैं। यह १६०वें पृष्ठ पर बताया जा चुका है।) भौर सूर्य के-जिस राशि मे वह है-उसमें २६ भ्रंश हैं तथा बृहस्पति के २५ भग। इस प्रकार दोनों के राशिगत मशों में केवल १ मंश का अन्तर है इस कारण ऐसी दृष्टि, 'योग' मे प्रभावोत्पादक मानी जायेगी। इसी प्रकार चंद्रमा के राशिगत सश = हैं श्रीर मंगल के २, दोनों मे राशिगत केवल ६ अंशों का अन्तर है। इस कारण यह दृष्टि भी 'योग' का प्रमाव उत्पन्न कर सकती है। सूर्य श्रीर शनि यद्यपि एक-दूसरे से बारहवे और दूसरे हैं और ताजिक शास्त्रानु-सार दोनों में कोई दृष्टि नहीं है किंतु सूर्य शनि से पिछली राशि में २६ अंश पर है और शनि सूर्य से अग्रिम राशि में १ प्रंश पर, इस कारंण दोनों में वास्तविक ग्रन्तर केवल ५ ग्रंको का है। ग्रतः

क्ष्य वर्ष-कुरहस्ती में को प्रहो के साथ संख्या दी गई है वह प्रहों के श्रंशों कीं है।

दोनों में दृष्टि न होते हुए भी-वर्ष-कृण्डली में योगों के विचार से दोनों ऐसे अ शों के अन्तर्गत माने जायेगे जहाँ एक ग्रह दूसरे को अपना तेज देने में समर्थ है। इन अशों की सस्या को 'दीप्तांश' कहते हैं। कितने अश हों जिनके अन्तर्गत होने से द्विद्वांदश होने की स्थिति में भी, अथवा नवम, पंचम, तृतीयकादश या एक दूसरे से सातवेहोने पर या चतुर्थ-दशम दृष्टि होने पर या एक ही राशि में दो ग्रहों में योग प्रभाव उत्पन्न हो सकता हैं ? यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर यह है कि भिन्त-भिन्न ग्रहों के दीप्तांश भिन्न-भिन्न हैं।

#### दीप्तांश चक

| ग्रह ।  | सु० | च० | म० | बुँ० | वि | । षु॰ | प्र• |
|---------|-----|----|----|------|----|-------|------|
| वीप्ताश | १५  | १२ | 5  | U    | 9  | 6     | ٤    |

दीप्तांश देखने का प्रकार — जिन ग्रहों में दृष्टि हो उनके दीप्तांशों को जोिं ये और उनको श्राधा कीजिए। उदाहरण के लिए आपको चंद्रमा और मंगल में दृष्टि देखनी है कि यह दृष्टि 'योग' फल उत्पन्न कर सकती है या नहीं। चद्रमा के दीप्तांश १२ हैं, मंगल के द, दोनों का योग २० हुआ, इसका ग्राधा १०। तो चन्द्रमा और मंगल मे १० ग्रंशों तक राशिगत अन्तर होने पर दोनो दीप्तांश के अन्तर्गत माने जायेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार १६६वें पृष्ठ पर जो कुण्डली बनायी गयी है—उसमें चन्द्रमा और मंगल के अपनी-अपनी राशिगत केवल ६ श्रंशों का श्रंतर है; इसी लिए दोनो दीप्तांश मे हैं।

### बीसंबी प्रकरंण पोडश योग

### इक्कबाल म्रादि जोडंश योग'

वर्ष-कुंडली में १६ योग बहुत महत्व के है। इनका न केवल वर्ष-कुंडली में विचार करना चाहिए अपितु प्रश्न कुंडलीं में भी विचार बहुत फलकारक सिद्धंहोता है।

(१) इक्कबाल योग—ताजिक शास्त्र यवनी से लिया गया. है इस कारण इसके योगों के नाम भी प्रायः फंरिसी, अर्रबी आर्दि से लिये गये हैं। यदि सब ग्रह केन्द्र और पणफर में हों तो 'इक्कबाल' योग होता है। (केंद्र, पणफर, आपोक्लिम किन स्थानों को कहते हैं यह पूष्ठ ३-वे पर बता चुके हैं। )' यद्यपि' ग्रष्टम स्थान पणफर स्थान है कितु यह योग तब ही फिलित होता है जब ग्रष्टम स्थान के अतिरिक्त पणफर स्थान तथा केंद्रों में ही ग्रह हो। यह योग उन्नित और वृद्धिकारक है।

(२) इन्द्रुवार—यदि सब ग्रह पणफर स्थानों में हो तो 'इन्द्रुवार' योग होता है। जिस वर्ष में यह योग' हो उस वर्ष में मानसिक चिन्ता, उद्देग श्रीर श्रवनित होती है।

(३) इत्यशाल—यदि 'लंनेश और 'किसी ग्रह में '(क)'
परस्पर दृष्टि हो और (ख) दोनों ग्रह दीप्ताश के अन्तर्गत हों —
जैसा कि १६६-७ वे पृष्ठ पर समकाया गया है; और (ग) शीघ्र गति
वाले ग्रह के राशिगत ग्रंश कम हों और धीरे चलने वाले ग्रह के
राशिगत ग्रंश ग्रधिक हों तो वर्ष-प्रवेश के आगे के दिनों में शीघ्र
गति वाला ग्रह-विशेष तेजी से चलने के कारण उतने ही ग्रशों का
हो जायेगा जितने ग्रंशों का मंद गति ग्रह है।



्साथ की वर्ष-कूडली में लग्नेश सूर्य के १५ ग्रश है ग्रीर मगल के १८ अग है। यदि नूयं प्रतिदिन १ अग चलता है और मगल प्रतिदिन ४५ कला चल रहा है तो दोनो की चाल मे १५ कला का अंतर होगा। इस प्रकार सूर्य और मगल की रफतार में अतर होने की वजह से १२ दिन बाद मगल-१२×४५=५४० कला= ६ यश भागे वढ जायेगा भीर उसके २७ ग्रज हो जायेंगे भीर सूर्य प्रति-दिन १ म्राय चलता हे इस कारण १२ दिन वाद सूर्य के भी २७ ग्रश हो जावेंगे (१५ - १२=०७) । मगल ग्रौर सूर्य के—ग्रपनी-श्रपनी राशिगत थ्रज समान हो जाने से एक-दूसरे को अपना तेज दे सकेंगे। यदि मन्दगति वाला ग्रह थोडे अश का हो और गीघ्र-गामी ग्रह ग्रधिक ग्रश का हो तो दोनो के ग्रश समान नहीं हो सकते। कितु यदि शी घ्रगामी ग्रह के ग्रधिक ग्रश होने पर भी वह बकी हो तो दोनो ग्रहो के समान ग्रग हो जावेगे। इस कारण इत्थाल योग हो जावेगा। लग्नेश का जिस भाव के स्वामी से इत्थवाल हो उस भाव का फल उस वर्ष मे ग्रवव्य होता है। प्रष्टम, द्वादश ग्रगुभ भाद है। इन भावों के रवामियों से इत्यागल होना ग्रच्छा नही । नवम नाव के स्वामी से लग्नेश का इत्थशाल होगा तो उस वर्ष भाग्य-वृद्धि होगी। जिस प्रकार लग्नेश से इत्यशाल देखते हैं उसी प्रकार वर्षेश से भी किस भाव के स्वामी का इत्यगाल होता है, यह दिचार करना चाहिए।

- (४) इसराफ़ इत्यशाल का बिलकुल उल्टा इसराफ है। जहाँ लग्नेश ग्रीर ग्रन्य भाव के स्वामी में दृष्टि हो कितु शीघ्रगामी ग्रह के ग्रिष्ठक ग्रश्त हों ग्रीर घीरे चलने वाले ग्रह के ग्रश्त थोड़े हों, वहाँ गीघ्रगामी ग्रह निरन्तर ग्रागे बढता जायगा ग्रीर दोनों ग्रहों के राशिगत ग्रशों में समानता नहीं होगी, इस कारण 'इसराफ' योग होगा। 'इसका फल इत्थशाल योग के बिलकुल विरुद्ध है। जिस भवन के स्वामी के साथ इसराफ हो उस भाव-सम्बन्धी फल की हानि होती है। कोई-कोई ग्राचार्य यह मानते है कि लग्नेश का यदि ग्रुम ग्रह से इसराफ हो तो इतना हानिकारक नहीं होता। '
- (५) नक्त योग—यदि लग्नेश और कार्येश (जिस भाव-सम्बन्धी विचार करना हो उस भाव के स्वामी को कार्येश कहते हैं) में परस्पर दृष्टि न हो और उन दोनों के बीच में दीप्ताशों के अन्तर्गत ऐसा शीधगामी ग्रह हो जो लग्नेश और कार्येश दोनों को देखता हो तो वह एक ग्रह के तेज को लेकर दूसरे को दे वैता है। उदाहरण के लिए साथ की वर्ष-कुण्डली में बुध और बृहस्पति में दृष्टि नहीं है। बुध के ६ अश और बृहस्पति के १२ अश। यदि

चन्द्रमा वृषम राशि में ८ अश का है तो वह बुध को भी देखता है और बृहस्पति को भी, और शीघ्र चलने वाले बुध का तेज लेकर अधिक चलने वाले बृहस्पति को दे देता है। ऐसा योग होने से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कायं-सिद्धि होगी यह कहना चाहिए।



(६) यमया योग—जो परिस्थित नक्त योग में बतायी गयी है वही परिस्थित यमया योग में होती हैं। लग्नेश व कार्येश के भ्रपनी-अपनी राशिगत अश ऐसे होते हैं कि यदि लग्नेश-कार्येश में परस्पर दृष्टि होती तो इत्यशाल होता, किंतु लग्नेश व कार्येश में दृष्टि नहीं है। अब इन दोनों की अपेक्षा मन्दगामी (घीरे चलने वाला ग्रह) किसी ऐसी राशि में हैं जहाँ से वह लग्नेश व कार्येश दोनों से दृष्टि करता है तो यमया योग हुआ। यमया योग और नक्त योग में अन्तर यह है कि यदि लग्नेश व कार्येश दोनों की अपेक्षा शीझगामी ग्रह की सहायता से कार्य-सम्पादन हो तो नक्त योग। यदि दोनों की अपेक्षा यन्दगामी ग्रह यह कार्य सम्पादन करे तो यमया योग होता है।

उदाहरण लग्नेश चन्द्रमा के ६ ग्रश हैं, कार्येश मगल के १६ ग्रंश; यदि दोनों में दृष्टि होती तो इत्यशाल योग होता, किंतु इन दोनों में दृष्टि नहीं हैं। यहाँ वृहस्पति १०वें घर में हैं ग्रीर दोनों को देखता है। टोनों से मन्दगामी हैं ग्रीर दोनों



के अशो के बीच के इसके अश हैं, इस कारण लग्नेश, कार्येश की वृष्टिन होते हुए भी अन्य व्यक्ति की सहायता से कार्यसिद्धि हो जावेगी।

(७) मण्ड योग—मण्ड योग का सिद्धान्त यह है कि यदि लग्नेश व कार्येश में इत्थशाल हो रहा हो किंतु कोई पापग्रह (मगल या श्रानि) दोनो या एक को भी शत्रु-दृष्टि से देखता हो, श्रीर दीप्ताशों के अतर्गत हो तो कार्य-नाश करता है। यह अशुभ -योग है।

(द) कम्बूल योग—यदि लग्नेश ग्रीर कार्येश मे परस्पर इत्य-शाल हो ग्रीर इन दोनो मे एक से भी चन्द्रमा इत्यशाल करता हो तो कम्बूल योग होता है। लग्नेश, कार्येश ग्रीर चन्द्रमा तीनो उच्च राशि या स्वराशि के बलवान् हो तो बहुत बढिया कम्बूल योग बनता है। यदि नीचराशि, शत्रुराशि के निर्वल हो तो निर्वल कम्बूल वनता है। लग्नेश ग्रीर कार्येंग में इत्यशाल के द्वारा जो शुभता प्रकट होती है उसकी बहुत ग्रधिक मात्रा में कम्बूल योग द्वारा पृष्टि होती है।

- (१) गैर कम्बूल—यदि लग्नेश और कार्येश में दृष्टि हो, कितु यदि चन्द्रमा लग्नेश श्रीर कार्येश से दृष्टि न करता हो (चन्द्रमा स्वराशि या उच्चराशि में न हो—राशि के श्रतिम भाग में हो श्रीर किसी से दृष्टि न करता हो) कितु अग्रिम राशि में जाकर किसी अन्य (गैर का अर्थ है अन्य, दीगर) बलवान् ग्रह से कम्बूल योग करता हो तो भी कार्यसाधक होता है। यदि चन्द्रमा आगे की राशि में जाने वाला हो श्रीर उस आगे की राशि में कोई उच्च या स्वगृही बलवान् ग्रह चन्द्रमा के दीप्तांश के अन्तगंत हो तभी गैर कम्बूल बनता है। यदि अग्रिम राशि में जाकर नीच या निर्वल ग्रह से दृष्टि-योग करे तो गैर कम्बूल योग नही बनता। गैर कम्बूल योग भी शुम है। किसी अन्य की सहायता से कार्य बनता है।
- (१०) खल्लासर योग—यह कार्यनाशक योग है। यदि लग्नेश ग्रौर कार्येश में इत्थशाल हो कितु न चन्द्रमा कबूल योग करता हो ग्रौर न गैर कम्बूल करता हो तथा चन्द्रमा अपनी राशि या उच्चराशि ग्रादि में न होकर शून्य मार्ग में हो तो खल्लासर योग होता है। जब कोई ग्रह ग्रधिकारहीन हो ग्रथात् अपनी राशि, उच्च राशि ग्रादि में न हो ग्रौर न अपनी नीच राशि ग्रादि में हो ग्रौर किसी

नोट—यदि शाघगाते अह १, ६, १२ इनमे से कहीं स्थित होकर केन्द्रस्थ धीरे चलने वाले अह से इत्यशाल करे तो पहले कार्य में बाधा पहेगी किंतु बाद में सफलता मिलेगी। किंतु र्याद मन्दर्गात अह १, ६, १२ स्थान में स्थित हो थौर उससे इत्थशाल करने वाला शीघ्रगति बेन्द्र में हो तो प्रारंग से वो खाशा दिखाई देगी किंदु कार्य बनेगा नहीं। इस योग का वर्ष-कुंडली तथा प्रश्न-सुंडली दोनों में उपयोग करना चाहिए।

ग्रह से दृष्टि भी न हो तो उसे शून्य मार्ग में स्थित कहते हैं।

- (११) रह योग—रह योग शुम योगो को रही कर देता है। यदि इत्थशाल करने वाले दोनो ग्रह ग्रस्त हो, नीच हों, शत्रु-राशि में हो, कूर ग्रहो के साथ हो, ग्रष्टम ग्रादि दु:स्थान मे हो, या दोनों मे से एक भी ऐसा हो तो कार्य नही वनता।
- (१२) दुफालिकुत्य योग—लग्नेश ग्रौर कार्येश यदि इन दोनों में इत्यगाल हो ग्रौर (१) इन दोनों में धीरे चलने वाला ग्रह ग्रयनी स्वराशि या उच्चराशि, हहा, द्रेष्काण ग्रादि में वलवान् हो तथा (२) शीव्रगामी ग्रह ग्रपनी उच्च, स्वराशि ग्रादि में न हो ग्रौर, निर्वल हो तो दुफालिकुत्य योग होता है। यह कार्यसाधक है।
- (१३) दुत्यकुत्यीर योग—यदि लग्नेश व कार्येश दोनो निवंसी हो इस कारण इत्थशाल होने पर भो कार्य-सफलता उत्पन्न न कर सकते हो किंतु दोनो मे से एक भी किसी स्वगृही, उच्च, बलवान् ग्रह से इत्थगाल करता हो तो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कार्यसिद्धि होगी यह कहना चाहिये।
- (१४) शुभतम्बीर योग—यदि लग्नेग ग्रौर कार्येश दोनो मे पर-स्पर दृष्टि न हो किंनु इन दोनो मे से एक राशि के अत मे स्थित हो ग्रीर प्रागामी (ग्रागे की) राशि मे स्थित वलवान् ग्रह से इत्यशाल करता हो तो शुभतम्बीर योग होता है। ऐसे योग मे ग्रन्य की सहायता से कार्यसाधन होता है।
- (१५) कुत्थ योग यदि वर्ष-कु डली में लग्नेश, कार्येश श्रादि वलवान हों तो कुत्य योग होता है। केन्द्र श्रीर पणफर में स्थित,

नोट—प्रथवा कोई भी दो बलवान् अह लग्नेश या कार्येश से इत्यशाल करते हों तो सी कार्य सिन्ह होता है।

नोट —शीव्रगति प्रह निर्वल हो इसका प्रयं केवल यह है कि वह पचवर्गी यल के श्रनुसार कमनोर हो किंतु दोनों बहा में से कोई भी वकी या धस्तंगस या शत्रुराशित्य नहीं होना चाहिए।

पंचवर्गी बल के अनुसार वलवान् ग्रह बली होता है। आपोिक्लम में स्थित वकी या अस्तंगत तथा पचवर्गी बल के अनुसार निर्वल ग्रह को निर्वल समभना चाहिए। चारों प्रकार के हर्ष बल का विचार भी कर लेना उचित है। (देखिये पृष्ठ १५६ से १६३ तक) कुत्थ योग होने से उस वर्ष मे पूर्ण उन्नति, सफलता तथा हर्ष प्रदान करने वाले गुभ कार्य होते हैं।

(१६) बुरूफ़ योग यह कुत्य योग का उलटा है। इसका फल कष्ट, विपत्ति, शरीर-पीड़ा, मानसिक त्रास, धन-हानि, कलह म्रादि है। यदि वर्ष-कुंडली में सब ग्रह निबंल हो तो यह योग होता है। निबंल ग्रह किसे कहते हैं यह ऊपर दुत्थ योग के प्रसंग में बता दिया गया है।

ये १६ योग वर्ष के प्राण हैं। इनका उचित विचार कर मिलादेश करना चाहिए। प्रश्न-कुण्डली में भी इनका विचार परमावश्यक है।

बहुत से व्यक्ति सहमों को भी बहुत प्रधानता देते हैं। किंतु वर्ष-कुण्डली में सहम-विचार तभी ठीक से किया जा सकता है जब जन्म-कुण्डली में सहम लगाये गए हों। जन्म-पत्रों में १ लाख कुण्डली में से एक में भी सहम नहीं लगाए जाते हैं। इस कारण यहाँ भी यह विषय नहीं दिया जा रहा है।

#### मुंथा विचार

मुथा किस राशि में रखनी चाहिए यह १५० पृष्ठ पर बताया जा चुका है। यदि वर्ष-कुण्डली में मुथा चौथे या सातवे घर में पड़े तो अशुभ फल देती है। यदि छठे या आठवे घर में पड़े तो शत्रु व रोग-वृद्धि, शरीर-पीडा आदि घोर कष्ट देती है। द्वादश में अनिष्टकारी है। बहुत व्यय-कारक होती है। यदि मुथा पाप ग्रह के साथ हो तो शुभ-स्थित मुथा भी शुभ फल देने में सन्थं नही होती और दु:स्थान स्थित मुंथा तो और भी अधिक पीड़ाकारक हो जाती है। इसी प्रकार यदि मुत्रा जुभ ग्रह के साथ हो और ज्ञुम राजि में हो तो पूर्ण जुभ फल देती है। किंतु यदि ४, ६, ७, ६, १२ स्थान में स्थित हो और जुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो तो उतना कप्ट नहीं पहुंचाती। जो पाप या जुभ ग्रह की युति का फल ऊपर बताया गया है उसी प्रकार जैसे ग्रह मुशा को देखते हो उनकी दृष्टि के अनुसार भी फल होता है। यदि राहा के भोग्य श्रम में युवा हो तो अुभ फल देती है। यदि राशि के जिन श्रंमों को राहु भोग कर चुका है (राहु उनटा चलता है यह याद रखना चाहिए) उनमें मुशा हो तो अज़ुभ फल करती है। जिस प्रकार मुंथा का विचार करते हैं उसी प्रकार मुथेश का भी विचार करना चाहिए। गुभ ग्रह से ग्रुत दृष्ट शुभ स्थान में स्थित ग्रुभ होना है। पापग्रह से युत, दृष्ट हुस्थान में स्थित मुथेश श्रमुभ होना है।

त्रिपताकी चक नीचे लिखे प्रकार से त्रिपताकी चक्र बनाना चाहिए।

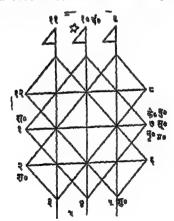

मध्य में जहाँ क तारे का चिह्न है वर्ष-लग्न स्थापित कर जिस प्रकार वर्ष-कुण्डली लिखते है उस प्रकार ग्रन्थ राशियो की संख्या लिखिये। पृष्ठ १५१ पर जो वर्ष-कुण्डली बनाई है उसमे मकर लग्न ग्राया है। इस कारण मध्य पताका के स्थान मे १० लिखा। वर्ष-लग्न के ग्रनुसार-त्रिपताकी चक्र में केवल लग्न मरा जाता है। वर्ष-कुण्डली के ग्रह इस पताकी चक्र में नहीं मरे जाते हैं। ग्रह भरने का निम्नलिखित प्रकार है।

जिन सज्जन की ५१ वे वर्ष-प्रवेश की वर्ष-कुण्डली १५१ पृष्ठ पर बनाई गई है। उनकी जन्म-कुण्डली निम्नलिखित है:

(क) ५१वे वर्ष-प्रवेश का त्रिपताकी चक्र बनाना है इस कारण ५१ मे ६ का भाग दिया। शेष ६ बचे इस कारण जन्म-कुण्डली मे जिस राशि मे चद्रमा है उससे छठे स्थान पर, अर्थात् सिंह से छठे मकर मे चन्द्रमा स्थापित किया।



(ख) प्रवेशान्द ५१ है। इसमें अका भाग दिया शेष ३ बचे। इस कारण जन्म-कुण्डली में सिंह में सूर्य है, सिंह से तीसरे तुला में सूर्य रखा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से (जन्म में जिस राशि में जो ग्रह है) तृतीय स्थान पर कमश मोल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि स्थापित किए। मगल, बुध, बृहस्पति तुला में आये, इसलिए जहाँ ७ लिखा है वहाँ त्रिपताकी चक्र में इन ग्रहो को रखा। शुक्र सिंह में तथा शनि वृषभ में आया। राहु और केतु को भी ग्रपनी-अपनी

नोट—यदि ६ से सख्या दने पर ६ हीं बचे अर्थात् 'एक पूरा-पूरा भाग लग जाय तो जन्म राशिस्य चंद्रमा से ने स्थान पर्-त्रिपताकी चक्र में चंद्रमा रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि ४ से भाग देने परे पूरा-पूरा भाग चला जाये तो जन्म-राशिस्य प्रह से चौथे स्थान पर अन्य प्रह को रखना चाहिए।

जन्मस्थ राशि से तृतीय मे रखना चाहिए। किन्तु राहु श्रीर केतु जलटा चलते हैं इस कारण मिथुन में राहु है—आगे की भ्रोर न गिनकर पीछे की श्रोर गिनना चाहिए। मिथुन, वृपभ, मेष अर्थात् जहाँ १ लिखा है वहाँ त्रिपताकी चक्र मे राहु स्थापित किया। इसी प्रकार जन्मस्थ धनु मे केतु होने के कारण उलटा गिनने पर तुला आई इसमें केतु स्थापित किया।

त्रिपताकी सक से शुभाशुभ विचार
स्वर्भानुविद्धे हिमगौ त्वरिष्टं पाताकिविद्धे सरुजो भवंति ।
महीजविद्धे तु शरीरपौड़ा शुभैश्च विद्धे बहुसौस्यलामः।
शुभाशुभं व्योमगदीर्यतोऽत्र फलञ्च वर्षस्य वदेत् सुधीमान् ।।
ग्रर्थात् (ग्र) राहु ग्रौर चद्रमा का वेघ होने से ग्ररिष्ट(कष्ट)
होता है।

(भ्रा) चद्रमा का यदि शनि या केतु से वेघ हो तो शरीर-

पीडा, रोग ग्रावि होता है।

(इ) यदि चद्र और मंगल का वेघ हो तो भी शरीर-पीडा होती है।

(ई) यदि चढ़मा का शुभ ग्रह से वेघ हो तो बहुत सुख श्रीर

लाभ होता है।

टिप्पणी-चड़मा का जिस प्रह से वेघ हो रहा है वह पूर्ण वलवात् ग्रीर गुम होगा तो मुख ग्रीर लाम भी ग्रींघक होगा। निवंल गुम ग्रह से वेघ होने पर थोडा लाम होता है। इसी प्रकार पापप्रह वकी, श्रस्तगत, हीन-वली होकर चद्रमा से वेघ करे तो शरीर-पीडा विशेप होती है। यदि चंद्रमा कई पापप्रहो से वेघ करे तो भी विशेष ग्रिटिट समम्प्रना चाहिए। उपर जो ग्रह स्थापित किये गये है वे जब एक ही राणि में हो, या दाये, वाये या सामने जाने वाली लाइन जहाँ समाप्त होती है उस राशि में कोई ग्रह हो तो वेघ कहे-ग्रर्थात् वेघ लाता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ १७५ पर जो त्रिपताकी चक्र दिया गया है उसमें शिन से जो तीन रेखाये चलती हैं उनके अन्त पर १, ६, और ३, (अर्थात्, धनु, कन्या और मिथुन राशि हैं) इन तीनो राशियों में कोई ग्रह नहीं है इसलिए शिन का किसी ग्रह से वेध नहीं होता। चद्रमा १० (मकर) राशि में है इससे ३ रेखाये चलती हैं एक, ७ (तुला), दूसरी ४ (कर्क), तीसरी १ (मेप) राशि पर समाप्त होती है। कर्क में कोई ग्रह नहीं है। किन्तु तुला में सूर्य, गगल, बुध, बृहस्पित, केतु हैं—इनसे चद्रमा का वेध होता है। मेष मे राहु है इस कारण चद्रमा और राहु का भी वेध होता है। प्रस्तुत त्रिपताकी चक्र मे राहु, मगल, केतु से चद्रमा का वेध शरीर पीड़ा-कारक है। बुध, बृहस्पित से चद्रमा का वेध शुभ—सौख्य, लाभ-कारक हैं।

# इक्कीसर्वा प्रकरण दशा-पद्धति

## वर्ष में दशा लगाने का प्रकार

जिस प्रकार जन्म-कुण्डली में ४३ प्रकार की महादशाएँ बताई गई है किन्तु विशोत्तरी (१२० वर्ष की), ग्रष्टोत्तरी\* (१०८ वर्ष की) तथा योगिनी (३६ वर्ष की) देवशा लगाने का विशेष प्रचार है। बाकी ४० प्रकार की दशा लगाना प्राय लुप्त हो गया है। उसी प्रकार वर्ष में कुडली में अनेक प्रकार की दशा लगाने का प्रचार था। ग्रब प्राय मुद्दा दशा और कही कही "हीनांशा, पात्यांशा" दशा भी लगाते हैं। मुद्दादशा लगाना नीचे बताया जाता है।

अधिकतर विंशोत्तरी दशा ही खगाते हैं।

### मुद्दा दशा

इसको बहुत से लोग मुग्धा दशा भी कहते हैं। जन्म-नक्षत्र की सख्या में गत श्वपं जोडिये ग्रीर उसमें से २ घटाकर १ का भाग दीजिए। यदि एक शेप रहे तो सूर्यं से दशा प्रारम्भ होगी, २ शेप रहे तो चन्द्रमा से,३ वचने पर मगल से, यदि ४ वाकी बचे तो सर्व-प्रथम राहु की टगा, ५ शेप रहे तो वृहस्पति से, ६ वाकी बचने पर शनि से,७ शेप रहने से बुव से महादशा का प्रारम्भ गिनना चाहिए। यदि = शेष रहे तो केतु से महादशा प्रारम्भ होगी ग्रीर यदि १ से पूरा भाग चला जाय तो प्रारम्भ में शुक्र की दशा मानना चाहिए।

प्रत्येक ग्रह की महादशा का समय नीचे दिया जाता है .

मूर्यं . १ दिन वृहस्पति : ४ दिन चन्द्रमा : ३० दिन शिन : ५७ दिन मंगल : २१ दिन वुझ . ५१ दिन राहु : ५४ दिन केतु २१ दिन शुक्त : ६० दिन

इस प्रकार इन सब दिनों का योग ३६० होता है किन्तु वर्ष-प्रवेश ३६५ दिन, १५ घडी, २२ पल और ५७ विपल पर होता है जिसका मान ३६५% दिन के करीब श्राया तब ५% दिन किसकी दशा मानी जाय यह शका होना स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि १२ राशि में ३६० श्रश होते हैं। सूर्य जब १ श्रश चल ले तब एक सौर (मूर्य का) दिन होता है। यह दशा श्रशों के हिसाब से लगाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि शुक्र की दशा ५/११, (श्रर्थात् सूर्य जब सिंह राशि पार कर कन्या राशि में ११ श्रश

<sup>्</sup>र जातक प्रापनी प्रायु के जितने वर्ष पूरे कर चुका है उसे गत वर्ष कहते हैं।

पार कर चुका) पर प्रारम्भ हुई तो इसमें ६० अश (६० सौर दिन) जोड़ने से ७।११ हुआ । इस कारण जब सूर्य के वृश्चिक राशि के ११ ग्रंश पूरे होगे तब शुऋ की दशा समाप्त होगी

उदाहरण जिन सज्जन की वर्ष-कुण्डली १५० पृष्ठ पर दी गई है उनका जन्म-नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी है। अध्विनी से गिनने पर पूर्वाफाल्गुनी की सख्या ११ आती है। हमे ५१वे वर्ष की कुंडली मे मुद्दा दशा लगाना है तो गत वर्ष ५० होने से—५० में ११ जोड़े तो ६१ हुए, इसमे से २ घटाये तो ५६ बचे। ६ का भाग दिया, शेष ५ आये। १७६ पृष्ठ पर बताया गया है कि ५ शेष बचे तो बृहस्पति से महादशा गिननी चाहिए। इसलिए इन की वर्ष की दशा का चक्र निम्नलिखित होगा।

# प्रह बृ० श० बु० कि । सु० च० म० रा० सौर दिन ४८ ४७ ४१ २१६० १६ ३० २१ ४४

वृषं-कुण्डली मे जो विविध विचार बताये गये हैं उनसे यह निर्णय करना चाहिए कि कौनसा ग्रह शुभ फल करेगा और कौन-सा कष्ट कारक होगा। जो शुभफल-कारक ग्रह है वह अपनी दशा में शुभ फल देगा। जो कप्टकारक ग्रह है वह अपनी दशा में कष्ट करेगा। शुभ फल क्या होगा और कष्ट-फल क्या होगा यह इस पर से निश्चय करना चाहिए कि ग्रह कौनसा है इसका गुण, प्रकृति कैसी है। वह किन-किन बातों का कारक है। किस राशि और किस भाव मे है। किन ग्रहो से सम्बन्ध करता है; उन ग्रहों की क्या-क्या प्रकृति श्रीर गुण हैं।

जिस प्रकार त्रैराशिक द्वारा जन्म-कुडली की महादशास्रों में (सूर्य के ६ वर्ष चन्द्रमा, के १० वर्ष स्नादि) में स्नन्तर्दशा लगाई जाती है वैसे ही वर्ष-कुण्डली की दशा में स्नन्तर्दशा भी लगाते हैं। जिस ग्रह की दशा में सन्तर्दशा लगाना हो उसके प्रारम्भ में उसी ग्रह की अन्तर्दशा होगी। उदाहरण के लिए शुक्र की ६० सौर-दिन की दशा है इसमें अन्तर्दशाएँ लगाना है तो चूँ कि सम्पूर्ण वर्ष के ३६० सौर दिनों में शुक्र की दशा ६० दिन की अर्थात् पष्ठाश (छ) होती है इस अनुपात में से ६० को ६ से भाग देने से ६०—६=१० सौर-दिनों की अन्तर्दशा शुक्र की होगी। शुक्र के वाद सूर्य की अन्त-देशा होगी। सूर्य की वर्ष में दशा १८ दिन की होती है। यह वर्ष = ३६० सौर दिन का २०वॉ हिस्सा है इसलिए शुक्र में सूर्य की अन्तर्दशा—

 $\frac{978}{20}$  की महादशा  $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{20}$ 

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की महादशा में सब ग्रहों की श्रन्तदंशा भी बहुत से ज्योतियी लगाते हैं परन्तु मुख्यतः केवल महादशा लगाने का प्रचार है।

## वाईसवॉ प्रकरण

## गोचर-विचार

किसी व्यक्ति के सवस में गुभागुभ निर्देश करने के अनेक प्रकार हैं। जन्म-कु डली द्वारा महादशा, अन्तर्देशा तथा प्रत्यन्तर्दशा आदि का विचार कर शुभागुभ बताने का प्रकार पहले वताया जा चुका है। अब एक अन्य प्रकार वताया जाता है जिसे "गोचर" कहते हैं। 'गो' शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो का प्रसिद्ध अर्थ "गो" तो सबको मालूम है। किंतु गो का अर्थ 'तारे', 'अकाग', 'सूर्य', 'चन्द्र' 'प्रकाश की किरण' आदि भी होता है। इस कारण गोचर का अर्थ हुम्रा म्राकाश मे चलने वाले । ज्योतिष में जब गोचर कहा जाय तब उसका अर्थ होता है आकाश में चलने वाले ग्रह। इन निरतर चलने वाले ग्रहों का प्रत्येक मनुष्य पर प्रमाव पड़ता है। यदि ग्राप साघा-रण मिर्च डली हुई पकौड़ियां दो व्यक्तियो को खिलाये भीर उनमें से एक तो मिर्च खाने का अभ्यस्त हो और स्वस्थ हो और दूसरा मिर्च खाने का अभ्यस्त न हो और उसके मुँह में छाले हो तो उन साधा-रण मिर्च डली हुई पकौड़ियों को खाने में एक को तो मजा आवेगा भीर दूसरा मुखंकी फल्लाहट से परेशान हो जावेगा। एक भ्रन्य उदाहरण लीजिये। ग्राप ग्रपने प्रिय पात्र की पीठ पर प्रेम से हाथ रखते हैं तो उसे ग्रानन्द का भनुभव होगा। किंतु यदि उसकी कमीज के नीचे जहाँ भापने हाथ रखा है, भयकर फोड़ा हो तो वह दर्द के मारे चिल्ला उठेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य, चन्द्र, मगल श्रादि प्रह निरतर चलते रहते हैं। सभी पर अपना निरतर प्रभाव डालते हैं कितु जिस व्यक्ति के (जन्म-कुडली मे पीड़ित) स्थान पर ' से जाते हैं उस मनुष्य को जेरबार कर देते हैं और जिस मनुष्य के शूभस्थान में जाते हैं उसे निहाल कर देते हैं।

सूर्यादि नौ ग्रह इस समय कहाँ जा रहे हैं; यह विचार करने के लिए गुद्ध पञ्चाग पास में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के लिए गुभागुम विचार करना हो उसकी जन्म-कु डली भी पास में होनी चाहिए। जन्म-कु डली में प्रत्येक भाव का महत्व है। "प्रश्न मार्ग" में लिखा है कि जन्म-कु डली के जिस भाव में शनि जा रहा हो—यदि उस भाव से ग्रष्टिमेश की ग्रन्तदंशा भी जा रही

हो तो उस भाव को बिगाड़ता है।

मूर्त्याद्या निजरन्ध्रयेण श्रनिना वा स्युर्घदा संयुता. स्वस्वारिव्ययरन्ध्रपापहृतय—स्तत्स्थस्य वा चेत्तदा ।। तत्तद्भावविपत्तिरस्ति नियमा—देवं वरांगादिषु । ब्रूयादंध्रियुगान्तिमेषु च वपु—र्शागेषु रोगान् सुधीः ।। ("प्रश्न मार्ग,—१४—४६) श्रयीत् यदि किसी भाव मे शिन गोचर-वश जा रहा हो या उस भाव से अष्टम का स्वामी उस भाव मे गोचर से जा रहा हो औरं (क) उस भाव से छठे, श्राठवे या बारहवे के स्वामी पापग्रह की ग्रन्तर्दशा हो या (ख) उस भाव से छठे, श्राठवे व वारहवे मे जन्म-कुंडली में कोई पापग्रह हो तो उस भाव को कष्ट पहुँचाता है। या शरीर के उस भाग में रोग करता है। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

यदि किसी का जन्म-लग्न वनु है और सप्तम स्थान में गोचर-वश गनि मिथुन रागि में जा रहा है ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति की मप्तग स्थान से पष्ठ वृश्चिक के स्वामी मगल की ग्रंतर्दगा हो या



सप्तम से अष्टम मकर के स्वामी शनि की अन्तर्दशा हो या सप्तम से द्वादश वृपभ रागि के स्वामी शुक्र की अन्तर्दशा हो या सप्तम स्थान से गिनने पर ६, ६, १२, इन स्थानों में स्थित (सप्तम स्थान से ६, ६, १२, स्थान हुए जन्म-कृण्डली के द्वादश, द्वितीय, और षष्ठभाव) किसी पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो सप्तम भाव-सम्बन्धी विपत्ति होती है— स्त्री-कष्ट हो, मामले-मुकदमें में हार हो जाये, सामीदार वेईमानी करे, व्यापार में घाटा लगे—इनमें से कोई बात जातक को परेशान करेगी। कहने का तात्पर्यं यह है कि शनि जन्म-कृंडली के जिस भाव में गोचर-वश अमण करता है उसको प्राय विगाइता है। इसका एक ही अपवाद है। यदि शनि जन्म-कृंडली में लग्नेश या योगकारक हो और गोचर-वश स्वराशि या उच्च राशि में जा रहा हो तो अनिष्ट फल नहीं करेगा। भारतीय ज्योतिप में गोचर-विवार के कई प्रकार हैं: (१)

जन्म-नक्षत्र द्वारा । मनुष्य का जो जन्म-नक्षत्र है वह तथा उससे दसवाँ, सोलहवाँ, उन्नीसवाँ ब्यादि नक्षत्र जब पाप ग्रहो से विद्व होते हैं तब मनुष्य को पीड़ा होती हैं । 'वाल्मीकि रामायण' अयोध्याकांड के चतुर्थ सगं मे राजा दशरथ ने मृत्यु के कुछ पूर्व कहा है कि ज्योतिषी कहते हैं कि मेरा नक्षत्र सूर्यं, अगारक (मगल) और राहु से पीडित होने वाला है । इसलिए मेरे लिए कोई विपत्ति का समय शीघ ग्राने वाला है ।

## झवष्टब्वं च मे राम नक्षत्रं दारुणैर्ग्रहैः । भावेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यामारकराहभिः ।।

नक्षत्र-वेघ का सबसे भ्रच्छा विचार "सर्वतोत्रद्रचक्र" द्वारा होता है' इसके लिए निम्नलिखित ग्रन्थ देखिये। दृश्स छोटी सी पुस्तक मे "सर्वतोभद्र चक्र" या भ्रन्य नक्षत्रवेघ-पद्धतियोक का विचार करना संभव नही।

(२) दूसरा विचार जन्म-स्थानीय सूर्यादि सातो ग्रहो तथा जन्म-लग्न से (इन ग्राठो से) किया जाता है। कोई ग्रह इस समय किस राशि में जा रहा है—वह इस समय ग्रमुक व्यक्ति की जन्म-कूंडली में जहाँ सूर्य स्थित है वहाँ से शुभ - है या ग्रशुभ, जन्मकालीन चद्रमा .से शुभ है या ग्रशुभ, जन्मकालीन मगल से शुभ है या ग्रशुभ इस प्रकार सातो ग्रहो में देखने के उपरान्त जन्म-लग्न से शुभ है या ग्रशुभ यह विचार कर जब यह निर्णय किया जाता है कि जन्म-कालीन सातो ग्रह ग्रौर जन्म-लग्न इन ग्राठो से परिणामत. शुभ

१. "सर्वतोसद्ग चक्र"

<sup>(</sup>१) देखिये "बृहहै वज्ञरजनम्" प्रकरण

२. "जन्मपत्रिका विधान"

३."फल दीशिका"

३२ तथा (२) "ज्योर्तिनिबंध"

थ. "जातक सारदीप"

श्रुथयोध्याकांड चतुर्थं, सर्गं , श्लोक १८ ।

या ग्रजुभ-यह वर्ग-विचार कहलाता है (सूर्यादि-सातों ग्रहो तथा राहु-केतु का ग्रप्टक वर्ग द्वारा विचार किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखितः ग्रथ देखने चाहिए । यह बहुत विस्तृत विपय है । इस कारण इसका विवेचन यहाँ सम्भव नही है।

(३) तीसरा गोचर-विचार जन्म-राशि से किया जाता है। भ्रयात् जन्म के समय चन्द्रमा जिस रागि मे या उस रागि से— जन्मकालीन चन्द्र-स्थिति से यदि कोई ग्रह शुभस्थान पर जा रहा हो तो वह शुभ फल करता है। यदि कोई ग्रह प्रशुभस्थान पर जा रहा हो तो अगुभ फल करता है। मारतवर्ष मे-भारतीय ज्योतिप मे चन्द्रमा का विशेष महत्व है।

सर्वेषु लग्नेब्विप सत्सु चन्द्रलग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु । तस्मान्तहक्षादि वर्तमानग्रहेन्द्र चौरः कथयेत्कलानि ॥ ("फलदीपिका"-२६-१)

इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि अन्य ग्रह भी हैं और जन्म-लग्न का भी अपना महत्व है किन्तु सव लग्नो की अपेक्षा चन्द्रलग्न की प्रधानता है। यही कारण है कि उत्तर भारत मे जो कु डिलयाँ वनती हें उनमें पहले जन्म-क्रुण्डली चक वनाया जाता है-जिसमें जन्म-लग्न से प्रारम्भ करते हैं और उसके नीचे चन्द्र-कृण्डली वनाई जाती है-जिसमे चन्द्रमा जन्म-काल मे जिस राशि मे होता है-उस राजि से प्रारम्भ करते हैं। तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा मन है:

≥६ तक ।

<sup>&</sup>quot; १ 'वृह्तनार।शर होराशास्त्र'।

३ 'फर्ज दीभिका' घष्याय २३ से

 <sup>&#</sup>x27;सारावला' सन्याय ५३।

२ "बृहत्जातक" नवम अध्याय ।

४ ''जातक सार दीप'' श्रध्याय ७६।

६. 'द्राष्ट्रक वर्ग ' यह ३०० प्रष्ठ की पुस्तक केइल अप्टक वर्ग के सम्बन्ध में है।

#### "चन्द्रमा मनसो जात"

यह वेद का वाक्य है। ज्योतिष शास्त्र मे भी लिखा है 'मनस्तु हिमगु. (बृहज्जातक) "शीतकरस्तु चेतः" . (सारावली) । चन्द्रमा मन है। जब मन पर दु खद प्रभाव पड़े तो दु ख, जब सुखद प्रभाव पडे तव सुख होता है। एक मनुष्य को लाखो का घाटा लग जाता है ग्रीर वह सैर-सपाटे करता फिरता है। उसका मन खूब खुश रहता है। दूसरा मनुष्य चार हजार का वेतन पाता है-बगला, कार, अधिकार, रुपया-पैसा सब कुछ है किन्तु एक विशिष्ट पद के लिए उसको न चुनकर उसके एक मातहत को चुन लिया जाता है। अपने न चुने जाने के कारण वह मनुष्यं घोर दु खी रहता है। इसी प्रकार बहुत् सी परिस्थितियाँ हैं। बहुत ब्रुट्र हमारे दुख के लिए कोई कारणे न होने पूर भी हमारा मन काल्पनिक या आज्ञाकावश परम दु खी रहेता है। बहुत बरि अनेक कष्टों से घिरे रहने पर भी हम लोग परवाह, तहीं कैरते । कहने का तात्पर्य यह है कि मन पर ही सुख-दु ख की द्वाप पडती है और चन्द्रमा मन का अधिष्ठाता है, इस कारण जन्मकीलीं वन्द्र राशि से गोचर का विचार किया जाता है। अग्रेज लोग भी चन्द्रेमा और मन का चनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं। चन्द्रमा को अग्रेजी में "ल्यूना" कहते हैं। 'ल्यूनर' का अर्थ होता है चन्द्रमा-सम्बन्धी । इसी शब्द से "ल्यूनेसी" बना है जिसका भ्रयं होता है पागलपन । जब दिमाग या मन खराब हो जाता है तब मनुष्य पागल हो जाता है। इसी कारण ग्रन्य सब विचार छोड़कर केवल जन्म-राशि से (जन्म के समय जहाँ चन्द्रमा था) गोचर-विचार भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है। जहाँ जन्म-राशि मालूम न हो वहाँ नाम के प्रथम अक्षर से ही विचार करना चाहिए। किस ग्रक्षर से कौनसी राशि यह २५ वे पृष्ठ पर देखिए।

विवाहे सर्वमाङ्गल्ये यात्रादौ ग्रहगोचरे। जन्मराशेः प्रवानत्वं नामराशि न चिन्तयेत ॥ ("च्योतिनिबन्ध"-पृष्ठ ६६) गोचर-विचार मे प्रधानता जन्म-राशि की ही है। ग्रव सूर्यादि नौ ग्रह गोचर-वश (ग्रयांत् चन्द्र राशि से गिनने पर इस समय कौनसी राशि पर हैं) क्या प्रभाव उत्पन्न करते है यह वताया जाता है।

मान लीजिए किसी की जन्म-राशि कर्क है और १७ जुलाई १६५ को सूर्य कर्क मे है, चन्द्रमा कर्क मे, मगल मेष मे, बुब कर्क मे, बृहस्पति कन्या मे, जुक मिथुन मे, जिन वृश्चिक मे, राहु तुला में और केतु मेप मे हो तो गोचर-विचार से भिन्न-भिन्न ग्रहो के निम्नलिक्ति स्थान हुए। ...

'४' से प्रारम्भ इसलिए किया
गया है कि जिस मनुष्य की जैरेमरागि से गोचर का क्षुमायुम विचार
कर रहे हैं उसकी जन्मरागि कर्क
है और मेप, वृष, मिथुन, कर्क
इस प्रकार गणना करने से कर्क की
सक्या ४ ग्राती है। इस प्रकार



HAND OF THE

गोचर कुडली बनाने से यह जात होता है कि १७ जुलाई, १६५८ को कर्क राशि बाले व्यक्ति के लिए सूर्य प्रथम स्थान में, चन्छमा प्रथम स्थान में, मगल दशम स्थान में, बुध प्रथम स्थान में, बृहस्पति तृतीय स्थान में, शुक हादश स्थान में, शित पचम स्थान में, राहु चतुर्थ स्थान में और केंद्र दशम स्थान में है।

जन्म-राजि से गिनने पर प्रत्येक ग्रह किस स्थान पर क्या प्रभाव दिखाता है यह नीचे वताया जाता है

· सूर्य

(१) स्थान नाज, यात्रा, (२) हानि, भय (३) सुख लटमी-प्राप्ति (४) रोग भय, मान नाज (५) दीनता, प्रर्थन ाज (६) शत्रु नाश, सुख (७) गमन, धन हानि, (८) भय, रोग (६) कान्तिक्षय, पापवृद्धि (१०) सुख, कर्मसिद्धि (कार्य में सफलता) (११) धन प्राप्ति, सुख (१२) द्रव्य नाश, पीड़ा, भय-ये प्रभाव उत्पन्न करता है।

#### : चन्द्रमा :

(१) पुष्टि, लाभ (२) धन-लाभ, सुख (३) द्रव्य-प्राप्ति, सुख (४) रोग, धन-नाश, मान-नाश (५) सुख, कार्यनाश (६) वित्त (धन) लाभ (७) द्रव्य प्राप्ति, सुख (८) क्लेश, भय, मृत्यु (१) मान, नृप भय (१०) शुभ, सुख (११)ग्रनेक प्रकार के लाभ (१२) रोग धन नाश—ये प्रभाव चन्द्रमा उत्पन्न करता है।

#### ः मंगलः

(१) भय, पीड़ा (२) घन नाश, नेत्र पीड़ा (३) सुख, लक्ष्मी-प्राप्ति (४) कष्ट, शत्रु से भय (४) रोग भय, घन नाश (६) सुख, शत्रुग्नो पर विजय, घन लाभ (७) शरीर की क्रशता, घन-नाश (८) भय, पाप-वृद्धि (६) रोग भय (१०) कष्ट, दु:ख (११) लाभ, सुख प्राप्ति (१२) रोग, शोक, व्यय—मगल ये प्रभाव उत्पन्न करता है।

#### : बुष :

(१) बधन, भय (२) धन लाम (३) शत्रु से भय (४) धन-प्राप्ति, सुख (५) रोग, श्लोक (६) लाम स्थिति (७) फगडा, पीडा, भय (८) लाम (६) रोग भय, बन नाश (१०) सुख, सुभोग (११) जुम, बनागम १२ शोक, धननाश—बुध ये प्रभाव करता है।

<sup>#</sup>टिप्पणी—गोचर प्रकरण में जहां-जहां मृत्यु शब्द छावे उसका अर्थ वास्त्रविक मृत्यु न समक्कर शरीर-पीडा, चिन्ता, उद्देग, मानहानि, धनहानि, सकट, असफलता आदि समक्कना चाहिए।

बृहस्पति .

(१) कष्ट, भय, (२) घन लाभ, समृद्धि, (३) भय, पीडा, रोग (४) शत्रु वृद्धि, घन-हानि, भय (५) लाभ, सुख (६) रोग, शोक (७) सम्मान, सुख (८) मृत्यु, भय, रोग, पीडा (६) सुख, सम्मान (१०) ग्रति दीनता (मानसिक या ग्रायिक) (११) सम्मान, सौक्ष्य, घन प्राप्ति (१२) देह-पीड़ा, भय।

जन्म-राशि से गिनने पर जिस स्थान पर बृहस्पति जाता है

उस स्थान के अनुसार उपर्युक्त फल करता है।

: शुक

(१) सुल, शत्रु नाग (२) घन लाभ, सुल (३) घन लाभ, सुल (४) घनागम (५) लाभ, सन्तान सुल (६) शत्रु-वृद्धि, पीड़ा (७) गोक, ग्रति भय (८) लाम (१) सुल लाभ, वस्त्र-लाम (१०) पीड़ा, घम नाश, ग्रसुल (कष्ट) (११) सुल, वित्त लाभ (१२) लाभ, घनागम। जन्म-राशि से गिनने पर गुक स्थानवग उपर्युक्त फल देता है।

: शनि :

(१) सर्वनाञ, पीड़ा, भय, स्थान-हानि (२) क्लेश, शोक, धन-हानि, (३) सुख, घनलाभ, (४) पीडा, भय, शत्रु-वृद्धि, स्थान नाञ (५) घन नाश, पुत्र कष्ट, उद्धेग (६) सुख, धन लाभ (७) दोप, पीडा, भय, स्त्री-सुख मे हानि (८) पीडा, भय, शत्रु वृद्धि (६) घन नाञ, पाप (१०) वैमनस्य, धन हानि (११) घन लाभ, मुख, (१२) क्लेश।

जब जन्म-रात्रि से द्वादश, प्रथम (जन्म-राशि में) तथा जन्म-रािश्य से द्वितीय—इन तीनो राशियो में शनि रहता है उस समय को साढे साती शनि कहते हें। इसका कारण यह है कि शनि प्रत्येक राशि में करीब ढाई वर्ष रहता है और उपर जो साढे साती की तीन राशि गिनाई गई है इन तीनों को पार करने में शनि को करीब २६ + २६ + २६ = ७६ साढे सात वर्ष लगते हैं। यह साढे सात वर्ष का समय समान रूप से कष्टप्रद नहीं होता किन्तु माता-पिता, स्त्री-पित, पुत्र-पुत्री, आता-भिगनी आदि किसी प्रिय जन की मृत्यु या तो साढ़े साती में होती है या मनुष्य घोर संकट, सर्वनाश, दिवाला आदि का शिकार होता है या अति रुग्ण रहता है, पद हानि होती है, नौकरी खूटती है, घोर अर्थ-सकट का सामना करना पडता है। एलेन लिओ ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जब किसी कुटुम्व में कई व्यक्तियों को एक साथ ज्योतिष के मत से कष्टप्रद समय आवे तब प्रायः बहुत विपत्ति का सामना करना पडता है। हमारे अनुमव में भी यही आया है कि जब एक कुटुम्ब में अनेक व्यक्तियों की एक राशि होती है तब उस कुटुम्ब के अधिपति को भी कष्ट उठाना पड़ता है।

### . राहु '

राहुजन्म-राशि से गिनने पर गोचरवश निम्नलिखित प्रभाव दिखाताहै

(१) हानि, कष्ट (२) निर्धनता, व्यय (३) निरोगता, धन-प्रप्ति(४) शोक, वैर (५) हानि, शोक (६) सुख, लक्ष्मी-प्राप्ति, (७)हानि, कलह (८) रोग, भय (६) पाप कमें (१०) वैर, सुख (११) सुख, घन प्राप्ति (१२) हानि, पीड़ा।

## क्तेतुः

(१) हानि रोग, भय (२) वैर, वित्तनाश!(३) सुख, लाभ, वृद्धि (४) भय, पीड़ा (५) शोक, घन नाश (६) सुख, घन-प्राप्ति (७) दुगैति, पीडा, (८) पीड़ा, भय, हानि (१) पाप, दीनता (मानसिक या आर्थिक) (१०) भय, शोक (११) ख्याति, यश, धन-लाभ (१२). पीड़ा और वैर।

चन्द्रमा से (जन्म कुण्डलों में जिल राशि में चन्द्रमा हो उससे) गिनने पर —-जिस स्यानं पर केतु हो उस स्थानवश केतु का उपर्युक्त गोचर फल होता है।

जब गोचर का विचार किया जावे तब चन्द्र राशि से तो गिनना ही चाहिए किन्तु जन्म-लग्न से भी यह विचार कर लेना चाहिए कि किस स्थान मे ग्रह जा रहा है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कुडली पर दृष्टि डालिए।

इस जन्म-कुडली मे जव गोचरवश शनि कर्क राशि में ग्रावेगा तो चन्द्रमा से प्रथम राशि में रहने के कारण "सर्वनाश, पीड़ा, भय, स्थान हानि" ग्रादि कष्ट-फल करेगा। इस जानक की कुडली मे



कर्क राशि दशम में है जिससे पिता का विचार किया जाता है। इस कारण जब इस व्यक्ति के चन्द्रमा से प्रथम और लग्न से दशम (पिता का स्थान) पर शिन गोचरवश आया तब इसके पिता की तेरह वर्ष की लगी हुई श्रच्छी नोकरी छूट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि चन्द्र राशि से गोचरवश ग्रह कहाँ जा रहा है यह निर्णय करने के उपरान्त यह भी देख लेगा चाहिए कि जन्म-कुण्डली के किस भाव में जा रहा है। दोनो का सामंजस्य कर फल कहना उचित है।

#### वेघ विचार

जिन-जिन ज्योतिप-ग्रयो में गोचर-विचार दिए हैं उनमे वेध-विचार भी दिए हैं। वेध-विचार का ग्रयं है कि "गोचर फल" के भाव को रोकना। उदाहरण के लिए यदि नल को खोल दिया जाय तो पानी गिरना चाहिए किन्तु यदि नल के मुँह में कसकर कपड़ा दूँस दिया जाय तो पानी नीचे नही गिरेगा। जब कोई एक प्रभाव उत्पन्न होने के लिए कारण होते हैं तब यह भी देख लेना चाहिये कि उस उत्पन्न करने वाले कारण के कोई ग्रन्य बाधक कारण तो नहीं हैं। इसे वेध कहते हैं।

नीचे प्रत्येक ग्रह का गुभस्थान ग्रौर वेघ-स्थान दिया जाता है।

सूर्य ग्रम स्थान ३, ६,१०,११ (क्रमश) वेघ स्थान ٤, १२, ४, ٤ कृष्ण पक्ष का चन्द्रमाः गुभ स्थान १, ३,६, ७,१०,११ (कमश) वेध स्थान ४, ९, १२, २, ४, ८ गुक्ल पक्ष का चन्द्रमाः शुभ स्थान २, ५, ६, (कमश) वेध स्थान १, ६, १०, मंगल शुभ स्थान ३, ६, ११, (क्रमश) वेध स्थान १२, ६, ५ बुध: शुभ स्थान २, ४, ६, ५, १०, ११ (कमश) वेध स्थान ४, ३, ६, १, ५, १२ बृहस्पति . शुभ स्थान २, ५, ७, ६, ११ (क्रमश) वेध स्थान १२, ४, ३, १०, ५ शुक्र शुभ स्थान १, २, ३, ४, ४, ८, ६, ११, १२ (क्रमश) वेध स्थान न, ७, १, १०, ६, ५, ११, ३, ६ शनि शुभ स्थान ३, ६, ११ (क्रमश) वेध स्थान १२, ६, ५ राहु शुभ स्थान ३, ६, ११ (क्रमश) वेघ स्थान -१२, ६, ५ कत् शुभ स्थान ३, ६, ११ (क्रमशः) वेध्र स्थान १२, ६, ५ -

साधारणत- 'गोचर' स्थान में कोई ग्रह हो ग्रौर 'वेघ' स्थान में भी कोई ग्रह हो तो 'गोचर' फल में रुकावट पैदा करता है।

वेध-विचार किस प्रकार किया जाता है यह ग्रव समक्षाया जाता है। सूर्य जन्मराशि से तृतीय में गोचरवश शुभ फल देता है किन्तु यदि जन्म-राशि से नवम में (देखिये गूर्य के गुभ स्थान ३ के नीचे ६ की सख्या पृष्ठ १६२ पर दी गई है।) शनि के ग्राति-रिक्त ग्रीर कोई ग्रह हो तो सूर्य का जो गोचरवश शुभ फल कहा गया है वह नहीं होगा। इसी प्रकार चन्द्रमा से (जन्म-राशि से) छुटे मूर्य हो तो गुभ फल होना चाहिए किन्तु यदि जन्म-राशि से द्वादश राशि में अनि के ग्रातिरिक्न कोई ग्रह हो तो सूर्य का गोचर-फल नहीं होगा।

मूर्य पिता है शिन उनका पुत्र । चन्द्रमा पिना है बुध उसका पुत्र । पिता-पुत्र में वेय नहीं होना । इसका तात्पर्य यह है कि जन्म-राशि से यदि गोचरवश मूर्य तृतीय जा रहा हो और जन्म-राशि से नवम मे यदि गोचरवश शिन हो नो सूर्य के गोचर फल को नहीं रोकेगा । अव एक अन्य उदाहरण लीजिए । वृष्ट जन्म-राशि से चनुर्य स्थान मे गोचरवश शुभ फल करता है । किंतु चतुर्थ धुभ स्थान का वेघ स्थान तृतीय है । इसलिए चन्द्रमा के अनिरिक्त (चन्द्रमा इसलिए नहीं है कि चन्द्रमा बुध का पिता है और पिता-पुत्र का वेघ नहीं होता ) कोई ग्रह यदि जन्म-राशि से तृनीय में हो तो बुध का शुभ फल नहीं होगा

पृष्ठ १६२ पर जुभ स्थान तथा वेष स्थान दिये गये हैं। उनको कमज. समभना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि वृहस्पति के जुभ स्थान ग्रीर वेब स्थान का विचार करना है तो द्वितीय जुभ स्थान का वेष स्थान द्वादण, पञ्चम का चतुर्थ, सप्तम का वृतीय, नवस का दशम ग्रीर एकादण का अप्टम समभना चाहिए।

## "स्वजन्मराशेरिह वेधमाहुः अन्ये प्रहाधिष्ठितराशितः सः"

(मुहूर्त चिन्तामणि ४-५)

बहुत से विद्वान् वेघ का विचार ही नही करते केवल गोचर का विचार करते हैं।

### विपरीत वेध-विचार

जिस प्रकार गोचर के शुभ फल का बाघक वेघ-स्थान-स्थित
ग्रह होता है उसी प्रकार जब कोई ग्रह जन्म-राशि से म्रशुभ स्थान
में गोचरवश हो ग्रौर म्रशुभ फल कर रहा हो कितु विपरीत वेधस्थान में कोई ग्रन्थ ग्रह हो (यहाँ भी पिता-पुत्र का वेघ नही होता
इस कारण पिता-पुत्र के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ कोई ग्रह विपरीत वेधस्थान में होना चाहिए) तो गोचरवश जो ग्रशुभ फल होने को
होता है उसमें बाघा हो जाती है प्रर्थात् ग्रशुभ फल नही होता।

नीचे ग्रहों के अशुभ स्थान और उनके क्रमशः वेघ स्थान दिये जाते है:

सूर्यः (चन्द्र राशि से गिनने पर) शुभ स्थान ४-५-६ -११ (तात्कालिक सूर्य राशि से गिनने पर) वेध स्थान ३-६-१०-११ चन्द्रमा . (जन्म राशि से गिनने पर शुभ स्थान १-४-५-६-६-१२ (कृष्णपक्ष) (तात्कालिक चन्द्रराशि से) वेध स्थान २-३-६-७-१०-११

नोट—ये शुम स्थान तथा षेष स्थान—दोनों चंद्रमा से गिनते उपयुक्ष । किन्तु नारद, करयप, गुरु म्नादि विविध म्नाचार्यो में मतमेद है। किसी-किसी का मत है कि शुम स्थान तो चन्द्र राशि से गिने किन्तु वेध स्थान— जिस मद का गोचरवश विचार किया जा रहा हो वह मह फल विचार के समय जिस राशि में हो उस राशि से वेध स्थान गिनना चाहिए, किन्तु यह मत म्नाधिक मान्य नहीं है। विशेष जिज्ञासु निम्नलिखित अन्यार देखें।

न १. सुहूर्त्तं चिन्तामणि।

२ पीयूष धारा टीका, पृष्ठ १४०--१४०।

| चंद्रमा: (जन्म राशि से गिनने पर) गुप्त स्थान                                               | 8-6-5                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (शुक्लपक्ष): (तात्कालिक चन्द्र राग्नि से वेघ स्थान                                         | 5-1-6                            |
|                                                                                            | ५–६–१२<br>३–६–११                 |
| बुच . (जन्म राजि से गिनने पर) गुभ स्थान ३-६-७<br>(गोचरस्थ बुव से गिनने पर) वेष स्थान २-५-६ | -& - १२<br>: १० - ११             |
| बृहस्पति: (जन्म राशि से गिनने पर) शुभ स्थान ३-४<br>(गोचरस्थ गुरु से गिनने पर) वेघ स्थान २- | -१०-१२<br>५-१-११                 |
|                                                                                            | <i>≒−७−१०</i><br>२ <b>−५</b> −   |
|                                                                                            | ५—६—१२<br>३—६—११                 |
| 118 ( 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                | <b>५−</b> ६−१२<br><b>३−६</b> −११ |
| (गोचरस्थ राहु से गिनने पर) वेघ स्थान                                                       | ५–६−१२<br>३–६–११                 |
| "दुज्टोऽपि सेटो विषरीतवेघात् शुभो ''''                                                     |                                  |
|                                                                                            | THE WATER                        |

विपरीत येव का विचार करने में विशेषता यह है कि जन्म-कालीन चन्द्र रागि (जन्म-कुण्डली में जिस रागि में चन्द्रमा हो) उस रागि से तो गोचरस्य ग्रहक गिना जाता है और विपरीत वेघ-स्थान जन्मरागि से न गिनकर, गोचरस्य ग्रह की राशि से गिनते हैं। उदाहरण—किसी की जन्मराशि कर्क है। मिथुन राशि में जब गोचरवय वृहस्पति ग्राया तव उसे जन्मराशि से द्वादश होने के कारण ग्रगुभ फल करेगा। किंतु यदि—वृहस्पति का विचार कर

<sup>%</sup> जिस श्रह का गोचरवश शुभाशुभ विचार कर रहे हों।

रहे हे इसलिए यह गोचरस्थ ग्रह है। यह मिथुन राशि में है इसलिए मिथुन राशि से एकादश अर्थात् मेप राशि में कोई ग्रह हो तो विपरीत वेघ के सिद्धान्त के अनुसार अशुभ गुरु भी शुभ फल करेगा।

## गोचर फलादेश में कुछ विशेष सिद्धान्त

गोचर फल, बेघ-विचार तथा विपरीत वेघ-विचार बताने के बाद ग्रव गोचर फलादेश के सम्बन्ध में कुछ विशेष् विचार बताये जाते हैं.

- (१) जो ग्रह जन्म-कुण्डली मे भ्रशुभ भवन का स्वामी हो या दुःस्थान मे पडा हो या दुवेंल, नीच राशि या नीच नवाश मे हो वह गोचर-विचार से शुभ स्थान में होते हुए भी विशेष शुभ फल नही करता।
- (२) जिस समय गोचर का विचार किया जा रहा हो उस समय भी यदि वह ग्रह नीच राशि, नीच नवाश अपने शत्रु से अवलोकित, अस्तगत, कूर ग्रहों से ग्रुक्त हो तो शुभ भाव में होने पर भी विशेष शुभ फल करने में अक्षम होता है। उपर्युक्त (१) तथा (२) में जो सिद्धान्त दिया गया है उसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है। आपके साथ सद्भाव रखता है किन्तु वह स्वय निर्धन और दुबंल है या दुष्टों से घरा हुआ है (पापाकान्त पापदृष्ट है) तो भलाई की ओर प्रवृत्त होने पर भी वह आपकी क्या सहायता कर सकता है ?
- (३) ठपर (१) या (२) मे जो कहा गया है उससे विपरीत जिस ग्रह का गोचर मे विचार कर रहे हैं वह जन्म-कुण्डली मे शुभ भवन का स्वामी, शुभस्थान में उच्च, स्वराशि या मित्र-राशि मे है ग्रौर गोचर के समय भी बलवान् (उच्च या स्वराशि मे) शभग्रह-युत शुभग्रह वीक्षित है तो वह पूर्ण शुभफल करेगा। यदि को ई

राजा, महाराजा या करोडपित स्वय अत्यन्त बनी ग्राप पर कृपालु हो तो विशेष चमत्कारिक फल उत्पन्न हो सकता है।

- (४) यदि गोचरवज कोई ग्रह ग्रशुम फलकारक हो कितु जन्म-कुण्डली में यह योग कारक हो, शुम माव का स्वामी, शुभ भाव में स्थित, लग्नेश का मित्र, पड्वर्ग में वलवान हो तो वह विशेष ग्रशुम फल नहीं करता।
- (४) गोचर के समय भी यदि वह ग्रह स्वराणि या उच्च राणि में गुम ग्रहों से वीक्षित हो तो विशेष ग्रगुम फल नही करता।
- (६) किंतु ऊपर (४) और (५) में जो स्थिति बतायी गयी है उससे विपरीत-जन्म-कुण्डली तथा गोचर के समय कोई ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि, नीच नवाश में या अस्तगत या कूर ग्रहों से युत्तव वीक्षित हो तो घोर श्रगुभ फल करता है

सीम्बेक्षितेऽनिष्टफ लः शुभदः पापवीक्षितः। निष्फलौ तौ प्रह्रौ स्वेन शत्रु णा चावलोकितः।।

(मु० चि० पीयूषघरा टीका, पृ० १४४) (७) जिस जन्म-कुण्डली में गोचर का विचार किया जा रहा

है। उसमें गोचरस्य रागि में ग्रह हैं या नहीं यह देखिये।

उदाहरण के लिए साथ की
कुण्डली में वृश्चिक राशि में सूर्य
मगल व गुक हैं। सूर्य लग्नेग है।
मंगल यद्यपि कूर ग्रह है तथापि
सिह लग्न वालो के लिए चनुर्थ और
नवम का स्वामी होने के कारण



योगकारक ग्रीर गुभ है। गुक राज्येग भीर तृतीयेग है। इसलिए यदि तुला राशि से द्वितीय वृश्चिक राशि मे जव वृहस्पति जावेगा तव जन्म-कुण्डली स्थित ग्रन्य ग्रहों के ऊपर जाने से विशेष ग्रुभ फल करेगा और शनि जब वृश्चिक में जावेगा तब—सूर्य, मगल श्रादि पर गुजरने पर विशेष श्रभुभ फल करेगा।

(द) जब ग्रह गोचरवश शुम जा रहा हो और भ्रन्थ भाव-स्थित (जन्म-कुण्डली में) ग्रह से भ्रंशात्मक-दृष्टि योग करे तब विशेष भूभ फल करता है।

उपर्युक्त जन्म-कुण्डली में यदि बुध के १७° हों तो गोचरवश जब मिथुन राशि में बृहस्पति १०° का होगा तब बुध को अशात्मक पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चन्द्र राशि से नवम बृहस्पति शुभकारक तो है ही, जब लामेश घनेश बुध को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तब विशेष धनागम होगा।

- (१) जैसे ऊपर (८) में अशात्मक दृष्टियोग के प्रभाव से किस समय विशेष शुभ फल् होगा यह बताया गया है उसी प्रकार अशात्मक दृष्टि योग से अशुभ फल भी होता है। उपर्युक्त कु डली में मान लीजिये सूर्य के २१° हैं। जब गोचरवश शिन वृष राशि में जायेगा तब चन्द्रमा से अष्टम होने से अशुभ फल करेगा। अब जिस समय वृष राशि में गोचरवश शिन २१ अश का होगा तब वृष्टिक राशि स्थित (जन्म-कुण्डली मे) सूर्य को अशात्मक पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इस कारण लग्न-सम्बन्धी (क्योकि सूर्य लग्न का स्वामी है) तथा सूर्य जिन-जिन का कारक है (आत्म प्रभाव, सम्मान, पिता, शिक्त आदि) उन-उन बातों सम्बन्धी कष्ट यां सकट उपस्थित करेगा।
- (१०) गोचर में ग्रह मार्गी से जब वकी होता है या वकी से मार्गी होता है तब विशेष प्रभाव दिखाता है।
- (११) जब ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है और थोड़े अर्से के लिए वकी होकर पिछली राशि में आ जाता है तब भी वह आगे की राशि का ही प्रभाव दिखाता रहता है।
  - (१२) जिसके जन्म-नक्षत्र पर (जन्म के समय चन्द्रमा जिस

नक्षत्र में हों ) ग्रहण पड़ता है (सूर्य का ग्रहण हो तो सूर्य उस नक्षत्र में हो—चन्द्रमा का ग्रहण हो तो चन्द्रमा ग्रहण के समय उस नक्षत्र में हों) उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा उठानी पडती है।

(१३) गोचर-विचार मे कौन-कौनसे ग्रह राशि मे प्रवेश करते ही फल दिखाते हैं---कौन-कौनसे ग्रह राशि के मध्य भाग में भौर कौनसे यह राशि के अन्तिम भाग में -इस सम्बन्ध में प्राचीन मत यह है कि यदि राणि (३० प्रशो को) तीन मागो मे विभक्त किया जावे तो सुर्य ग्रोर मगल रागि मे बुसते ही धर्यात् प्रथम दस प्रशो में ही अपना फल दिखाते ह । वृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात् १० अश से २० अश तक और चन्द्रमा तथा शनि राशि के अन्तिम तृतीयाश मे-अर्थात् २० अश से ३० अञ्चलका बुध समस्त राशियों में भ्रमण करता हुआ अपना फल दिखाता रहता है। अर्थात् इसके लिए राशि का कोई विशेष भाग, जहाँ यह विशेष फल दिखावे निश्चित नही है। प्राय यह मत 'वृहज्जातक', 'सारावली', 'होरामकरन्द', 'फलदीपिका', 'जातक-पारिजात' आदि सभी में दिया गया है। अन्य ग्रथ राहु का गोचरवश कव विशेष प्रभाव दिखाता है इसका उल्लंख नही करते किन्तु 'फल दीपिका' के अनुसार राहु समस्त राशियों में गोचरवश अपना प्रमान दिखाता रहता है। 'काल प्रकाशिका' का मत सूर्य, मगल, वृहस्पति, गुक और गिन के सम्बन्ध मे तो वही है जो भ्रन्य प्रयो मे दिया गया है, किन्तु चन्द्रमा तथा राहु के सम्बध में 'काल प्रकाशिका' का मिन्न मत है:

सूर्यारी फलदावादी गुरुशुक्री तु सध्यगी। मन्दाही फलदावन्त्ये बृधचद्रौ तु सर्वदा।।

ग्रथीत् सूर्य ग्रीर भगल ग्रादि मे फल दिखाते हैं। वृहस्पति श्रीर शुक्र मध्य में, शनि ग्रीर राहु ग्रत में, बुध और चद्र सर्वदा।

#### संक्रातिवश गोचर-विचार

भारतीय ज्योतिष में यह भी विचार किया गया है कि कौन-सा सीर मास (सूर्य की एक सक्रान्ति से दूसरी सक्रान्ति तक) कैसा जावेगा। यह जानने के लिए एक तो जिस मनुष्य के लिए विचार किया जा रहा हो उसका जन्म-नक्षत्र जानना आवश्यक है और जिस समय सक्रान्ति हो (सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचरवश जा रहा हो) उस समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में है यह जात होना चाहिए।

सूर्य-सक्तान्ति के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र मे हो उसके पहले के नक्षत्र से गिनना प्रारम करना चाहिए और जिस का विचार करना हो उसके जन्म-नक्षत्र तक गिने और देखे कि कौनसी सख्या स्राई।

- (क) यदि एक से ३ तक सख्या आवे तो उस महीने में यात्रा होती है।
  - (ख) यदि ४ से ६ तक सख्या आवे तो सुख-प्राप्ति ।
  - (ग) यदि १० से १२ तक सख्या आवे तो पीड़ा।
- (घ) यदि १३ से १८ तक सख्या आवे तो वस्त्र-प्राप्ति अर्थात् शुभ समय ।
  - (ड) यदि १६ से २१ तक सख्या आवे तो धन-हानि ।
  - (च) यदि २२ से २७ तक सख्या आवे तो धनागम।

उवाहरण—तारीख १६ जुलाई, १९५८ को दोपहर के १ बज कर २८ मिनिट पर (भारतीय स्टैन्डर्ड टाइम) सूर्य ने मिथुन राशि से निष्क्रमण कर कर्क राशि मे प्रवेश किया। उस समय चन्द्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था। भ्रब हमें किसी ऐसे सज्जन के लिए विचार करना है जिसका जन्म-नक्षत्र पुष्य है तो, सकान्ति के समय चन्द्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था इसलिए पुनर्वसु से पहले भ्राद्वी नक्षत्र से गणना

क्वेत पुष्प, सफेद बैल, घृत, शख, मोती, कर्पूर, स्फटिक, सीपी। जब चन्द्रमा की पूष्य महादशा या अन्तर्दशा हो तब इनमें से किसी-न-किसी वस्तु का (यदि हो सके तो प्रति सोमवार को) दान करता रहे। इसके ग्रतिरिक्त पचगव्य से स्नान (पचगव्य को पानी में मिलाकर उसे छानकर) तथा शख या सीपी के जल से स्वय को जलसिञ्चन करना भी उत्तम है।

मंगल से सम्बन्धित दान की बस्तुएँ निम्नलिखित हैं। पृथ्वी (भूमि), मूँगा, सुवर्ण, ताँबा, गेहूँ, लाल वृषभ, गुड, रक्त चन्दन, रक्त वस्त्र, केसर, कस्तूरी, मसूर, घी। ब्राह्मणो को मंगलवार को भोजन कराना चाहिए।

स्नान के लिए निम्न पदार्थ विहित हैं

रक्त चदन, विल्व की छाल, सिगरफ, माल कगनी, मौल-सिरी, धमनी।

बुध ग्रह-जितत पीडा के लिए निम्नलिखित पदार्थं श्रेयस्कर हैं। दान—रत्न, सुवर्णं, पन्ना, हरित वस्त्र, कॉसे के बरतन, हाथी-दॉत, मूँगा, सब पुष्प, कपूँर, विविध फल, तुलसी के वृक्ष, षट्रस भोजन, खांड।

इन वस्तुम्रो के भ्रतिरिक्त जल में गाय का गोबर, श्रक्षत, फल, गोरोचन, मधु मिलाकर उसे सुवर्ण तथा मोती की भ्रगूठी पहन हाथ से उस जल को चलाकर, छानकर स्नान करने से बुध-जनित पीडा की शांति होती है।

तुलसीपत्र के सेवन करने से बुध-शान्ति होनी चाहिए ऐसा हमारा विचार है। दक्षिण भारत के एक ज्ञानवयोवृद्ध ज्योतिषी ने हमें बताया कि 'मरवे' (जिसकी गध से सर्प नही ग्राता है) के पत्ते से स्नान करने से (उसे पानी मे पीसकर उतका प्रमुलेपन कर स्नान करने से) बुध का दोष दूर होता है।

बृहस्पति से सम्बिधत ढान की वस्तुएँ निम्नलिखित हैं :.

पुखराज, सुवर्णं, भूमि, नमक, चीनी, हल्दी, घी, चना इत्यादि पीले अन्न, शहद, छतरी, पुस्तक, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, कॉसा, घोड़ा।

स्नान के लिए मालती पुष्प, मुलेठी, मधु, (शहद), हल्दी ग्रादि उपयुक्त हैं।

बृहस्पति की शान्ति के लिए फलदार वृक्ष लगवाना तथा फलो का दान करना विशेष उपयुक्त है।

शुक्र--जिनको शुक्र की अनिष्ट दशा या अन्तर्दशा हो उन्हे निम्नलिखित वस्तुएँ जहाँ तक सम्भव हो दान करनी चाहिए।

सुवर्ण, हीरा, चाँदी, सफेद चन्दन, चावल, सफेद एवम् फूलदार (सफेद जमीन पर फूल) वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कपूर, इत्र, फुलेल, सुगन्वित पदार्थ, चीनी, सवत्सा गाय, भूमि, मिश्री, दूष, घी, दही, सफेद घोड़ा, इलायची।

जिनको शुक्र ग्रह की पीड़ा हो उन्हें सफेद वस्त्र पहनने चाहिए तथा इत्र-फुलेल का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए। केसर, इला-यची, मैन्सिल ग्रादि पदार्थों से मिश्रित जल से स्नान करना भी श्रेयस्कर है।

शिन—जिनको अनिष्ट शिन की दशा या अन्तर्दशा हो या जिन्हे गोचरवश अनिष्ट शिन हो उन्हे निम्नलिखित बस्तुएँ यथा-सम्भव दान करनी उचित हैं।

नीलम, नोहा, सुवर्ण, तिल, उडद, कुलथी, कस्तूरी, काले वस्त्र, कम्बल, काली भैस, काली गाय, जूते, काले पुष्प, तेल आदि ।

प्रायः शनि का दान डाकोत (मराड़े) लेते हैं। इन वस्तुग्रों के ग्रतिरिक्त तेल मालिश तथा सुरमा लगाना भी लाभप्रद होताहै।

निम्नलिखित वस्तुग्रों से स्नान भी पीडा में शांति करता है। सौंफ, खिल्ला, वमनी, कस्तूरी, मुत्थरा, लोबान। राहु—राहु के दान के लिए निम्नलिखित वस्तु विहित हैं
मुवर्ण, सप्तधान्य (उड़द, मूँग, चना, जौ, चावल, गेहूँ, कगनी),
उड़द, नीला वस्त्र, लोहा, तिल, कम्बल, शूपँ (छाजला), तिल
भरा हुग्रा ताँवे का पात्र, तलवार, सोने का सपं, सीसा, सरसों,
घोड़ा।

जिन व्यक्तियों को शनि, राहु या केतु की पीड़ा हो उन्हें नित्य साय-प्रातः लोबान की घूनी देनी उचित है। हाथीदाँत की वस्तुओं का व्यवहार तथा जिस जल से स्नान करें उसमें हाथीदाँत डालकर रखना भी उत्तम है।

मुत्थरा तथा तिल-पत्र जल में मिलाकर स्नान करना भी उत्तम है।

क्रेतु--टान के लिए निम्नलिखित पदार्थं उत्तम हैं:

वैद्यं मणि (लहसुनिया), सुवर्ण, लोहा, बकरा, सप्तवान्य, शस्त्र, तिल, तेल, उडद, कम्बल, कस्तूरी।

जिसको केतु की बहुत पीड़ा हो उसको बकरे के मूत्र (पेशाब) से स्नान कराना भी उचित है। हमारा विश्वास है कि जिम टी॰ बी॰ (राजयक्ष्मा) के रोगी को केतु के प्रभाव से जीएं ज्वर का रोग हो, उसे यदि वकरे के मूत्र से स्नान कराया जाय, बकरी का दूघ पिलाया जाय और नियमपूर्वक तीन-तीन घन्टे पर लोवान की घूप दी जाय तो वह अवश्य अच्छा हो सकता है। साथ ही छिन्न- मस्ता देवी की आराधना तथा केतु का जप भी आवश्यक है।

'तत्रसार' में सब ग्रहों के तात्रिक मत्र दिये गये हैं। 'वैदिक मत्र सिहता' में भी हैं। प्रत्येक ग्रह की जपसंख्या निम्नलिखित है।

सूर्य-७०००; चन्द्रमा-११,०००, मगल-१०,०००; बुध-६०००; गुरु--१६,०००; जुक-१६,०००, शनि-२३,०००; राहु-१८,०००, केतु-१७,०००.

सूर्यं का होम-अर्कं (आक); चन्द्रमा का होम-पलाश की

लकड़ी, मगल का खदिर (सैर); बुब का ग्रपामागं (चिचिडा) की सिमव (हवन में जो लकड़ी के टुकड़े जलाये जाते हैं), बृहस्पति के हवन के लिए पीपल को लकड़ी ग्रीर गुक्र के हवन के लिए गूलर की लकड़ी काम में लाये। शनि-मत्र से हवन करना हो तो ग्रमी (खिजरे की लकड़ी) उपयुक्त हैं। राहु के लिए दूर्वा (दूव) ग्रीर केतू के लिए कुग उपयुक्त है।

नवो ग्रहो की गान्ति के लिए जो स्नानार्थ भिन्त-भिन्न पदार्थं बताये गये हैं उनके अतिरिक्त एक विधान और है। किसी भी ग्रह की पीड़ा हो तो उसका दान करे और निम्नलिखित वस्तुओं को जल में मिलाकर छने हुए जल से स्नान करे।

मरसो, देवदार, फलदीप, लोध्न, सरपु सा, तीर्थो का जल, धानलावा, करील।

जिस ग्रह का जो रत्न या धातु बताया गया है वह गरीर पर घारण करना भी उपयुक्त है। जैसे सूर्य की प्रसन्तता के लिए सोना ग्रांर माणिक, चन्द्रमा के लिए मोती ग्रीर चाँदी इत्यादि।

मुन्या—यदि वर्ष-कुण्डली मे मुन्था ग्रनिष्ट स्थान मे हो तो उम दोप की ज्ञान्ति के लिए निम्नलिखित दान उत्तम हैं

मुवर्ण, मोती, घृत, ब्वेत वस्त्र, काँसा, कपूँर, हाथी-दाँत, मिश्री, चीनी. सफेद चन्दन, ब्वेत पुष्प। इसके अतिरिक्त यदि मुन्या का स्वामी भी पीडित हो तो जो मुन्या राजि का स्वामी हो उसी ग्रह के अनुसार जप ग्राटि उचिन है।

तोट — सर्व प्रकार की श्रह-पीडाओं के लिए महामृत्युञ्जय, जप होम, रुट्टाग्निपेक, दुर्गापाठ, बहुत श्रेयस्कर है। श्रीमव्मागवत का सप्ताह श्रीर 'वालमीकिरामायण' का नवाह, विशेषकर सुन्दर कारड का पारायण यहुत लाभग्रह मिद्र होना है।

# तृतीय भाग-प्रश्न-विचार परिचय

## चौबीसवाँ प्रकरण

## प्रश्न-पद्धति और प्रह

ज्योतिष के तीन विभाग मुख्य हैं। जन्म-कुण्डली विचार, वर्ष-फल (ताजिक शास्त्र) तथा प्रश्न । गोचर। विचार तो वर्ष-फल के अन्तर्गत आ जाता है। प्रश्न इन सबसे स्वतन्त्र है।

जिस प्रकार बालक के गर्माधान के समय की कुण्डली खीची जाती है या जिस प्रकार बालक के जन्म-समय की कुण्डली खीचकर बालक का भविष्य व गुभागुम फल कहा जाता है उसी प्रकार जिस समय प्रश्नकर्ता के मन मे प्रश्न की उत्पत्ति हुई या जिस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया उस समय की कुण्डली खीच कर यह विचार किया जाता है, कि इस प्रश्न का (हृदय में भ्राये हुए या मुख से उच्चारण किये हुए विचार का ) शुभागुम क्या होगा।

प्रश्न के विषय में तीन बात मुख्य हैं। एक तो यह कि शुद्ध सात्विक भाव से वास्तिक जिज्ञासा की समाधान के लिए प्रश्न किया जावे। दूसरा यह कि देश-काल-पात्र आदि के विचार का ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धान्तों से सामजस्य कर फल कहना उचित है। तीसरी आवश्यक बात है फलादेश करने वाले के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में। जितना ही मनुष्य सदाचारी, पंडित, धार्मिक वृत्ति का होगा उतना ही उसका फलादेश अधिक ठीक बैठेगा। ज्योतिष-शास्त्र के साधारण फलादेश में और विशेषतः प्रश्न के फल में ज्योतिषी का श्रतीन्द्रिय ज्ञान (इनट्यूशन) विशेष सहायक होता है।

इन बातों का विचार कर प्रश्न-शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। हाथ में फल, फूल, द्रव्य ग्रांदि लेकर ज्योतियों के पास जा कर विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए। यदि प्रश्नकर्ता छल करने के लिए या दर्ष ( घमड ) से प्रश्न करता हो तो प्रश्न का उत्तर न दे। यदि लग्न में चन्द्रमा हो, केन्द्र में शनि हो, बुध सूर्य के साथ ग्ररत हो ग्रीर मगल ग्रीर बुध की लग्न ग्रीर चन्द्रमा पर सम (तुल्य) दृष्टि हो तो समसना चाहिए कि प्रश्नकर्ता स्वच्छ हृदय से प्रश्न नही कर रहा है। यदि लग्न में कूर ग्रह हो ग्रा बुध या बृहस्पति इनमें से एक भी गह सप्तमेश को चतुर्थ, सप्तम या दशम दृष्टि से देखता हो तो प्रश्नकर्त्ता कुटिल भाव से प्रश्न कर रहा है। किन्तु यदि लग्न ग्रीर सप्तम भाव पर चन्द्रमा, बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो या बुध ग्रीर बृहस्पति इन दोनों में एक ही लग्न या सप्तम भाव में हो तो प्रश्नकर्त्ता वास्तविक जिज्ञासु है। साधु बुद्धि से प्रश्न कर रहा है, यह नतीजा निकालना चाहिए।

एक से अधिक प्रश्न-वैसे तो नियम यह है कि एक बार में एक ही प्रश्न किया जावे जनेक प्रश्नों का एक साथ विचार करना उचित नहीं। जब एक ही प्रश्न किया जाता है तो उस समय का लग्न स्पष्ट करके उस लग्न को कुण्डली मान प्रश्न पर विचार करना उचित है। किंतु यदि अनेक प्रश्न किये जावे तो प्रथम प्रश्न का विचार लग्न से, द्वितीय प्रश्न का चन्द्रमा से, तृतीय का सूर्य से, चतुर्थ का वृहस्पति से, और जुक और बुध इन दोनों में जो वली हो उससे पंचम प्रश्न का विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए नीचे एक प्रश्न-कुण्डली दी जाती हे

२०५

सुगम ज्योतिष प्रवेशिका

लग्न ४।७ सूर्य ७।२६ चन्द्रमा ११।२१ मगल ७।१



बृहस्पति ६।१४ गुऋ ७।२६ शनि ०।७ राहु ०।२४

केतु ६। २४

बुध । १२

इस प्रश्न-कुण्डली में प्रथम प्रश्न का विचार सिंह लग्न (७ प्रश्न) से करना चाहिये। द्वितीय प्रश्न का विचार करते समय चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मान कर विचार करना चाहिये। यथा —



इस प्रश्न-कुण्डली का विचार करते समय लग्न के २१ प्रश माने जावेगे क्योंकि चन्द्रमा के मीन राशि मे २१ प्रश है। तृतीय प्रश्न का विचार सूर्यं से किया जाता है। इस कारण

तृतीय प्रश्न की कू डली निम्न प्रकार से होगी।

तृतीय प्रश्न का विचार करते समय वृश्चिक लग्न के २६ श्रश को प्रश्न-लग्न-श्रश मानना होगा क्योंकि सूर्य स्पष्ट ७।२६ है।



इसी प्रकार चतुर्थ तथा पचम प्रश्न का विचार करने के लिये जिस ग्रह से विचार करना हो उसे लग्न में रख कर कु डली-चक्र का न्यास करना चाहिये। जिष्ट सम्प्रदाय तो यही है कि एक वार एक ही प्रश्न करे किन्तु यदि एक से श्रिधक प्रश्न-एक वार में किये जावे तो उत्तर देने का प्रकार उपर्युंक्त है।

## ग्रहों के दीप्त भ्रादि दश भेव

प्रज्न-विचार में यह बहुत श्रावब्यक है कि ग्रह किस दशा मे है इमका विचार किया जाय।

दीप्त--जो ग्रह ग्रपनी उच्च राशि में हो वह दीप्त कहलाता है। ऐसा गह कार्य-सिद्धि कराता है।

दीत-- जो ग्रह श्रपनी नीच राशि में हो वह दीन कहलाता है। ऐसा ग्रह दु लकारक है।

मुदित-जो ग्रह ग्रपनी मित्र रागि में हो वह मुदित कहलाता है। ऐसा ग्रह ग्रानन्द-ग्राप्ति कराता है।

रवस्थ-यदि ग्रह प्रपनी राजि में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं। इसका फल हैं कीर्ति तथा लटमी-प्राप्ति।

मुप्त--यदि ग्रह शत्रु राशि मे हो तो उसे सुप्त कहते हैं। इसका फल है शत्रुभय।

निपीड़ित यदि ग्रह किसी ग्रन्य ग्रह के साथ उसी राशि, उसी ग्रज्ञ ग्रीर उमी कला में हो तो दोनों ग्रहों में जो ग्रह उत्तर क्रान्ति में श्रांग की न्रोर होता है वह विजयी ग्रीर जिसकी क्रान्ति पीछे की ग्रोर होती है वह हारा हुग्रा कहलाता है। ऐसा ग्रह धन-हानि कार्य है। ऐसे ग्रह को पीडित या निपीडित कहते है।

मुखित-जो ग्रह सूर्य के वहुत समीप होने के कारण अस्त हो वे अन्तंगत होते हैं। प्राय. सूर्य से १२° की दूरी पर चन्द्रमा। १०° की दूरी पर मंगल; बुध यदि वकी हो तो १२° की दूरी पर यदि मार्गी हो तो १४° की दूरी पर। वृहस्पित ११° की दूरी पर। शुक यदि वक्री हो तो द° की दूरी पर और यदि मार्गी हो तो १०० का दूरी पर तथा शनि १५° की दूरी पर अस्त होता है। अस्त का तात्पर्य यह है कि सूर्य के प्रकाश की प्रखरता के कारण — सूर्य के समीप रहने की वजह से वह ग्रह दिखलाई नही देता। ऐसा ग्रह कार्यनाश-कारक है।

हीन—जो ग्रह ग्रवरोही होता है ग्रर्थात् ग्रपनी नीच राशि की ग्रोर जाने वाला होता है उसे हीन कहते हैं। ऐसा ग्रह ग्रथंनाश-कारक है।

अधिवीर्य-जो ग्रह गुभ ग्रहों के वर्ग में और ग्रच्छी रिश्म वाला हो (ग्रयीत् अस्तगत, पराजित आदि न हो) वह बली होता है और घन-सम्पत्ति प्राप्त कराता है। मान, इज्जत, पर-प्राप्ति कराने में अधिवीर्य ग्रह बलशाली समक्षा जाता है।

सुवीर्य—जो ग्रह उच्चाभिमुखी हो ग्रर्थात् ग्रपनी उच्चराशि की भ्रोर जा रहा हो उसे सुवीर्य कहते हैं। ऐसा ग्रह भी शुभफल प्राप्तिकारक है।

ये ग्रहो की जो दश अवस्थाएँ बताई गई हैं इनका प्रयोजन आगे पड़ेगा। प्राय. लग्न, लग्नेश और कार्य तथा कार्येश की स्थित और उनके परस्पर सम्बन्ध पर से प्रश्न-फल कहा जाता है। उदाहरण के लिये—मेरा विवाह होगा या नहीं? यह प्रश्न हो तो विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। इस कारण यदि लग्नेश सप्तमेश दोनों में सम्बन्ध न हो, ये ग्रह अनिष्ट-स्थान-गत हो, सप्तमेश नीच या अस्तंगत या अन्य दुदंशा में हो तो विवाह नहीं होगा, ऐसा कहेंगे। शुक्र से भी स्त्री-लाभ का विचार किया जाता है। शुक्र भी नीच, अस्तगत या पराजित हो और लग्न, लग्नेश अथवा सप्तमेश से सम्बन्ध न करता हो तो विवाह नहीं होगा; ऐसा कहेंगे। इसके विपरीत यदि लग्न लग्नेश तथा सप्तम सप्तमेश और शुक्र का परस्पर-सम्बन्ध हो, और इत्थशाल आदि योग बनते हों तथा

सप्तमेश उच्च, उच्चाभिमुल ब्रादि हो तो अवव्य विवाह होगा, ऐसा कहेंगे। गुक्र भी उदित, वली और मित्र-राशि का हो तो उपर्यु क्न फलादेश की पुष्टि होगी।

वर्ष के प्रकरण में जो इत्यशाल ग्रादि पोडश योग वताये गये हैं उन्हें प्रक्त-कुडली में भी देखना चाहिए कि कोई योग मिलता है क्या? प्रक्त-कुडली में विशेषता यह है कि लग्न ग्रीर लग्नेश को तो मुख्य मानते ही है साथ ही जिस भाव-सम्बन्धी प्रक्त हो उस भाव ग्रीर भावेश का भी विचार किया जाता है। यदि भावेश शत्रु-राशि स्थित, नीच, ग्रस्तगत या पराजित ग्रह से सम्बन्ध करता है तो स्वय निवंल हो जाता है। यदि बली शुभ-ग्रह से इत्थाल ग्रादि योग करता है या बली शुभ-ग्रह उस भाव में वैठा हो (जिसके सम्बन्ध का विचार किया जा रहा हो) तो शुभता की वृद्धि होती है।

प्रहो के स्वरूप ग्रौर उनके कुछ लक्षण—कुल नौ ग्रह हैं ग्रौर वारह भाव। इन्हीं से समस्त चराचर विश्व की वस्तुग्रो का विचार किया जाता है। इस कारण एक-एक ग्रह से ग्रमेक वस्तुग्रो का विचार किया जाता है। उन सब का विगद वर्णन यहाँ सम्भव नहीं। कुछ स्यूल लक्षण वताये जाते हैं। सूर्य सात्विक ग्रह है, पूर्व दिगा का स्वामी है तथा इससे राजा, पिता ग्रादि का विचार किया जाता है। इसकी पित्त प्रकृति है। क्षत्रियों का तथा ग्रीष्म ऋतुग्रों का ग्रिविष्ठाता है। मघु (गहद) के समान इसके नेत्र हैं। यह पित्त-दोष कारक है। यह घातुग्रों का भी ग्रिविष्ठाता है। इसके सिर पर थोड़े केग हैं।

इस स्वरूप और लक्षण वताने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रन्न-कुण्डली में दशमेश सूर्य हो या दशम स्थान में सूर्य हो, या लग्न किंवा लग्नेश से सूर्य शुभ-सम्बन्ध करता हो तो राजा, महाराजा, सरकार से सम्बन्ध होगा। उनसे सम्बन्धित कार्य मिलेगा यह कहना चाहिए। लाभ-स्थान में सूर्य हो और प्रश्नकर्ता का प्रश्न हो कि किस जाति के व्यक्ति से लाभ होगा तो कहेंगे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति से। कब लाभ होगा तो ग्रीष्म ऋतु में (क्योंकि सूर्य ग्रीष्म ऋतु का ग्रिष्ठि का सूर्य से सम्बन्ध हो अथवा लग्न किवा लग्नेश का सूर्य से ग्रीप्ट सम्बन्ध हो अथवा लग्न किवा लग्नेश का सूर्य से ग्रीप्ट सम्बन्ध हो तो कहेंगे कि पित्त रोग होगा। पित्त रोग के ग्रन्तगंत सिर दर्द, पित्तज्वर, जिगर की बीमारी ग्रादि ग्रनेक रोग ग्राते हैं। यहाँ केवल यह निर्देश-मात्र किया गया है कि सूर्य के जो शास्त्रोक्त लक्षण बताये गये हैं उनका प्रश्न-कुण्डली में कैसे उपयोग करना। ग्रब ग्रन्य ग्रहो के स्वरूप ग्रीर लक्षण बताये जाते हैं।

चन्द्रमा मृदु है। जलतत्व का अधिष्ठाता है। इसकी कफ प्रकृति है। वर्षा ऋतु का स्वामी है। इस के नेत्र सुन्दर है। वैश्य, गौर वर्ण, गोलाकार, वात प्रकृति आदि का विचार चन्द्रमा से करना चाहिए।

मंगल—तामसिक, रक्तवर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी, सेना का स्रिधप, कूर, पिगल नेत्र वाला, युवावस्था का, घातुओं का स्वामी है। इसका श्राग्न तत्व है।

बुध-लम्बे कद का है कितु नपु सक है। यह शरद् ऋतु, उत्तर दिशा तथा शूद्र जाति का स्वामी है। पीडित होने पर वात, पित्त कफ तीनो दोषयुक्त रोग उत्पन्न करता है। राजकुमार, लिखने-पढने में चतुरता, हिसाब, दलाली, राजदूत भ्रादि का विचार बुध से करना चाहिए। कदमूल का विचार भी बुध से किया जाता है।

बृहस्पित- ब्राह्मण वर्ण, पुरुष ग्रह है। यह ईशान कोण का स्वामी है। घन, खजाना, फल ग्रादि का विचार बृहस्पित से करना चाहिए। इसका कद लम्बा है श्रीर इसके नेत्र शहद के समान हैं। इसका पुष्ट शरीर है श्रीर शीतल स्वमाव है।

शुक्र-इसका शान्त स्वभाव है। परन्तु स्त्री ग्रह है। यदि

सन्तान-सम्बन्धो प्रश्न हो ग्रौर पञ्चम से गुक्रका सम्बन्ध हो तो कन्या सतित कहना। छठे से सम्बन्ध हो तो स्त्री जैसे अब्द वाला लडका हो यह फलादेश करना। यह राजसिक प्रकृति का है। चचल, गौर वर्ण ग्रौर ग्राग्नेय कोण का स्वामी है। इसकी कफ प्रकृति है। काले घुंघराले केश है। खट्टा रस इसे प्रिय है।

श्वानि—यह तामसिक ग्रह हैं। शनि से वृद्ध, नपु सक, श्रालसी, मैले कपडे वाला, कृष व्यक्ति का अनुमान करना। यह शिशिर ऋतु का स्वामी है श्रीर वायु रोग, गठिया, वाय, लकवा, पेट मे ग्रफारा श्रादि वात रोग करता है। पश्चिम दिशा का स्वामी है। इसकी कूर प्रकृति है। श्रीर इससे म्लेच्छों या हीन जाति के लोगो का विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न-कृण्डली मे वलवान शनि दगम या लाभ भाव से सम्बन्ध करता हो और लाम-सम्बन्धी प्रश्न हो तो कहेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से व्यापार करने से लाभ होगा।

राहु-केंदु—राहु गेरु आदि घातु तथा मूल कन्दो का स्वामी है। श्रीर केंतु मूल का। ग्रीर सव लक्षण राहु-केंतु के शिन के समान सममने चाहिए। प्रश्न-सम्बन्धी व्यक्ति के वर्ग का अनुमान लग्न से, या बुध से या केन्द्रगत ग्रह से या सबसे बलवान ग्रह से करना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते समय श्रपनी बुद्धिसे तारतस्य करके किस ग्रह का विशेष सम्बन्ध है, उस ग्रह की कैसी श्राष्ट्रति श्रीर स्वमाव श्रादि हैं, उनका विचार कर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ग्रव यह वताया जाता है कि वारहो भावो से क्या-क्या विचार करना है।

## पच्चीसवॉ प्रकरण प्रश्न-विचार

किस भाव से क्या विचार करना—इस पुस्तक के प्रथम भाग में यह बताया जा चुका है कि किस भाव से क्या विचार करना है। जातक शास्त्र और प्रश्न शास्त्र में कही-कही मतभेद है। इस कारण प्रश्न-कु डली में किस भाव से क्या विचार करना यहाँ बताया जाता है।

(१) सुख, आयु (यह मनुष्य कितना जियेगा) वय, (इस समय इसकी उम्र कितनी है) अथवा किस उम्र का व्यक्ति है, जाति, स्वास्थ्य, आरोग्य, लक्षण, गुण, क्लेश, आकृति (शक्ल) रूप, वर्ण इन सब का विचार प्रथम भाव से करना चाहिए।

'प्रश्न-मार्ग' के अनुसार यश, शारीरिक सुख,श्रेय (कल्याण की वात) जय भ्रौर शरीर-सम्बन्धी सव विचार भी लग्न से करना चाहिये।

(२) मोती, माणिक, रत्न, घातु, वस्त्र, मित्र का कार्य, मार्ग का विचार म्रादि द्वितीय भाव से करना उचित है।

'प्रश्त-मार्ग' के अनुसार समस्त पोष्य-वर्ग (जिनका भरण-पोषण कोई व्यक्ति करता हो ), घन, वाणी, दक्षिण नेत्र तथा विविघ विद्याग्रो का विचार भी द्वितीय स्थान से करना उचित है।

(३) बहन, भाई, मृत्य (नौकर), टास (गुलाम), मजदूर आदि का विचार तृतीय भाव से करना उचित है।

'प्रश्न मार्ग' के अनुसार धैर्य, वीर्य (उत्साहशीलता), हुर्बु द्धि, दाहिना कान और सहायक का विचार भी तृतीय स्थान से करना उचित है। हमारे विचार से पडोसी, पत्र-पत्रिका, तार, चिट्ठी आदि का विचार भी इसी भाव से होना चाहिए।

(४) वगीचा, खलिहान, खेत, ग्रौषिव, निवि (गढा हुग्रा धन), छिद्र ग्रदि में प्रवेश का विचार चतुर्थ माव से करना चाहिए।

'प्रश्न मार्ग' के श्रनुसार माता, मित्र, मामा, भानजा, सुख, ' वाहन, ग्रासन, लालित्य, जल, शयन, वृद्धि, पशु ग्रादि तथा जन्म-गृह (जिसमे मनुष्य पैदा हुम्रा हो अथवा अपना प्राचीन मकान) का विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए।

(५) गर्भ, संतान, इघर-उघर ले जाने की बस्तु, मन्त्र, मैत्री, विद्या, बुद्धि, ग्रन्थ (ग्रपने निर्माण किये हुए का विचार), पञ्चम भाव से करना उचित है।

'प्रश्न मार्ग' के मतानुसार प्रजा, प्रतिमा, मेघा, विवेक-शक्ति, पूर्व पुण्य (पिछले जन्म में किया हुया पुण्य), सौमनस्य, मन्त्री-पद का विचार भी पंचम भाव से करना उचित है।

(६) वीर, भय, बात्रु, सग्राम, गधा, ऊँट, कूर कर्म, मामा, द्यात ड्रू और भृत्य इनका विचार पष्ठ से करना चाहिए।

--'प्रश्न मार्ग' के ग्रनुसार ग्राधि (मन का दु.ख), विघ्न, व्याधि, जारीरिक चोट तथा बात्रु के शस्त्र से घायल होकर मरने का विचार भी छठे से करना उचित है। कुछ विद्वान् ऋण का विचार

भी छठे से करते हैं।

(७) वाणिज्य (व्यापार), व्यवहार, लेनदेन, दूसरो से विवाद, ग्राना-जाना तथा स्त्री (किंवा पति) का विचार प्रश्न-कूडली के सप्तम भाव से करना उचित है। 'प्रश्न मार्ग' के अनुसार विवाह, भार्या, भत्ती, अय्या, स्त्री का ग्रपने पति के ग्रतिरिक्त ग्रन्य पुरुष से समागम, पुरुष का अपनी पत्नी के अतिक्ति अन्य स्त्री से समा-गम, नष्ट वस्तु (चोरी, गई वस्तु ग्रादि ) तथा स्त्री-पुरुप के प्रेम-सम्बन्धी सब वातो का विचार सप्तम से करना चाहिए।

(८) नदी के पार जाना, रास्ते का सकट, दुगें (किला), शत्रु द्वारा उपस्थित किया हुम्रा सकट, व्याघि, नप्ट वन, म्रनिष्ट कार्य गुप्त कार्य, छिद्र ग्रादि का विचार ग्रप्टम भाव से करना उचित है। 'प्रश्न मार्ग' के अनुसार मृत्यु का हेतु और स्थान, विपत्ति, ग्रपवाद (तोहमत या बदनामी), दास, मठ, उपग्रह (प्रधान घर के ग्रतिरिक्त रहने का स्थान), बीमारी, विघ्न ग्रादि का विचार भी ' ग्रष्टम स्थान से करना चाहिए।

- (६) बावड़ी, कुआँ, नल, मिदर, दीक्षा, यात्रा, धार्मिक स्थान आदि का विचार नवम से करे। 'प्रश्न मार्ग' के अनुसार भाग्य, धर्म, दया, पुण्य, तप, पिता, पौत्र-पौत्री, दौहित्र-दौहित्री, दान, उपासना तथा सुशीलता व गुरुओ का विचार नवम से करना चाहिए। हमारे विचार से यदि धर्मार्थ कुआँ बनवाया जाय तो उसका नवम से किन्तु यदि अपने घर मे कुआँ खुदवाया जाय तो उसका चतुर्थ से विचार करना चाहिए।
- (१०) राज्य, मुद्रा (द्रव्य तथा मोहर अर्थात् अधिकार), विशेष पुण्य, स्थान (स्थान-प्राप्ति, -पद-प्राप्ति, आहेदा मिलना), पिता, प्रयोजन, वृष्टि आदि आकाश-सम्बन्धी विचार दशम भाव से करना चाहिए। 'प्रश्न मार्ग' के अनुसार देवालय, महन्त पद, नगर सभा, म्युनिसिपैलिटी, काँरपोरेशन, एसेम्बली, लेजिस्लेटिव कौसिल, विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा आदि, मार्गालय-होटल धर्मशाला आदि, आज्ञा, आलम्बन (जिसका ग्राक्षय लिया जावे) ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का विचार दशम से करना चाहिए।
- (११) हाथी, घोड़े, सवारी, वस्त्र, सुवर्ण, अन्त, कन्या, विद्या और घन का लाम एकादश भाव से देखे। 'प्रश्न मार्ग' के अनुसार सब प्रकार का अभीष्ट आगम, ज्येष्ठ आता, जो पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, बाये कान और घन-लाम का विचार एकादश से करना उचित है।

(१२) त्याग, भोग, विवाद, दान, इष्टकर्म, खेती ग्रादि

विविध कार्यों में व्यय-किसी भी प्रकार का व्यय हो तो वारहवे भाव से विचार करना चाहिए। गुभ ग्रह गुभ काम में खर्च कराते हैं—वस्त्र, श्राभूपण, सवारी, मकान, जायदाद, विवाह, उत्सव, यज, धार्मिक संस्थान्नों को दान न्नादि गुभ व्यय हैं। पाप ग्रह श्रगुभ कार्यों में व्यय कराते हैं—वीमारी में व्यय, राजदड, जुर्माना, इनकम-टैक्स में दंड, सट्टे का घाटा, चोरी या लूट-मार में धन का लुट जाना ये सब ग्रनिष्ट व्यय हैं। 'प्रश्न मार्ग' के श्रनुसार स्थान-भ्रग होना श्रपने मकान या जगह से पृथक् हो जाना, विकलता, पाप, नरक में गिरना, नथा वाम नेत्र का विचार वारहवे भाव से करना चाहिए। ।

भावों से कार्य की सफलता धीर असफलता का ज्ञान

(१) जो नाव अपने स्वामी से युत (सहित) हो, (२) या अपने स्वामो से टूप्ट हो, (३) सीम्य ग्रह, ग्रहो से युत हो, (४) नाम्य ग्रह, ग्रहो से टूप्ट हो, उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो भाव पाप ग्रह वा पाप ग्रहों से युत अथवा दृष्ट होता है उसकी हानि होनी है। फिन्नु यदि कोई पाप-ग्रह अपनी राजि में बैठा हो तो उस भाव की वृद्धि करना है, उसको विगाडता नहीं।

इस प्रन्त-कुण्डली में सप्तम भाव में जिन मकर का है। नाघा-रणन कूर ग्रह होने के कारण जिन जहाँ बैठना ह उस भाव को दूणिन करना है। किंतु यहाँ स्वगृही होने के कारण यह सप्तम भाव की वृद्धि करेगा हानि नहीं।

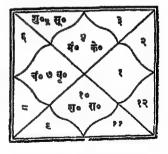

८ किस भाव ते क्या विचार करना है इस संबंध से श्वॉ प्रकरण भी देख लीजिए ।

यदि कोई शुभ-प्रहलग्न में हो और साथ ही अपने वर्ग (नवांश) म्रादि में भी हो तो और भी शुभता बढ़ जाती है। जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न करे उस समय यदि शीर्षोदय उदित हो तो कार्यसिद्धि का द्योतक है। मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ ये छहों राशि शीर्पोदय हैं। इस कारण प्रश्त-लग्न इनमें से कोई श्रावे श्रीर उसमें शुभ-ग्रह बैठा हो श्रीर शुभ-ग्रह भी अपने वर्ग में हो तो अवश्य कार्यसिद्धि होती है। बहुत से विद्वानों का मत है कि लग्न के अज निकालने पर यदि वह श्रंश शुभ ग्रह के नवांश में पड़ता हो तो भी कार्यसिद्धि का द्योतक है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न-लग्न कन्या आवे और बूध २ द का होकर लग्न में पड़ा हो और प्रश्न-लग्न के अश भी २ इतें तो अवश्य कार्यसिद्धि होगी ऐसा कहेगे। इसके विपरीत यदि पृष्ठोदय राशि उदित हो प्रर्थात् मेष, वृष, कर्क, धनु या मकर राशि उदित हो भीर लग्न में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह का नवाश उदित हो तो कार्य में सिद्धि नही होगी या कठिनता से सिद्धि होगी यह कहना चाहिए।

ग्रपबाद या विज्ञेष नियम-मान लीजिये कि प्रश्न-लग्न मकर भ्राता है तथा दो अञ उदित होते हैं और प्रथम नवांश में शनि विद्यमान है तो यद्यपि पृष्ठोदय राशि उदित है, क्रूर ग्रह लग्न मे है और लग्न का स्वामी एवं लग्न-नवांश का स्वामी शनि कूर ग्रह है तथापि कार्यसिद्धि होगी ऐसा कहना पड़ेगा। क्योकि कूर ग्रह श्रपनी राशि-अपने नवाज का है। इस प्रकार अपनी बृद्धि से तार-तम्य करके फलादेश करना चाहिए।

कार्यसिद्धि-द्योतक कुछ मुख्य योग वताये जाते हैं (१) लग्नेश लग्न को खौर कार्येश कार्य भाव को देखे। यदि सप्तम भाव-सम्बन्धी प्रश्न है तो सप्तमेश कार्येश हुया और सप्तम-भाव कार्य-भाव हुआ। यदि पुत्र-सम्बन्धी प्रश्न है तो पञ्चमेश कार्येश हुआ और पञ्चम भाव कार्य-भाव हुआ।

- (२) यदि लग्नेश कार्य-भाव को देखे और कार्य-भाव का स्वामी लग्न को देखे।
- (३) यदि लग्नेश कार्येश को देखे और कार्येश लग्नेश को देखे और इन दोनो ग्रहों पर चन्द्रमा की दृष्टि हो— तो इन तीनो दशाओं में कार्यसिद्धि होती है।

यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रश्न-कुण्डली तथा वर्ष-कुंडली दोनों में चन्द्रमा की दृष्टि का वहुत महत्व है। चन्द्रमा की दृष्टि हं।ने से कार्यसाधक ग्रहों को वल प्राप्त होता है। लग्नेश और कार्येश को यदि वली चन्द्रमा की दृष्टि प्राप्त हो तो सिद्धिकारक योग बनाता है। चन्द्रमा की दृष्टि का विवरण वर्ष-खड में कम्बूल योग के ग्रन्तगंत विस्तार से बताया गया है।

श्रांशिक कार्यसिद्धि योग—अपर जो योग वताये गए हैं वे तीनो ही पूर्ण सिद्धिकारक हैं। श्रव कुछ ऐसे योग बताये जाते हैं जिनसे यह तो श्रनुमान नही निकाला जा सकता कि पूर्ण कार्य-सिद्धि होगी किंतु उन्हें श्रांशिक सफलता का द्योतक समभ सकते हैं।

(१) यदि लग्न को लग्नेश न देखता हो किंतु लग्न को अन्य कोई शुभ ग्रह देखता हो तो रुपये मे चार आना कार्यसिद्धि ।

(२) लंग्न तथा लग्नेश को कोई एक शुग-प्रह या दो शुभ-प्रह देखते हो तो रुपये में ग्राठ ग्राना कार्यसिद्धि ।

(३) यदि कोई एक ही गुभ-ग्रह लग्न ग्रौर लग्नेश दोनो को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो रुपये में वारह ग्राना कार्यसिद्धि ।

(४) यदि दो या तीन शुभ-ग्रह लग्न तथा लग्नेश दोनो को देखते हो तो भी बहुत ग्रधिक मात्रा में कार्यसिद्धि का छोतक है। ग्रथीत् रुपये में १२ ग्राना से मी ग्रधिक।

कपर जो चार परिस्थितियाँ वतायी गयी हैं उनमे यदि

चन्द्रमा बलवान् हो भ्रौर उस पर केवल शुभ-ग्रहों की दृष्टि हो (किसी पाप-ग्रह की चन्द्रमा पर दृष्टि न हो) तो कार्यसिद्धि की विशेष सम्भावना समभनी चाहिए।

पूर्ण कार्यसिद्धि तभी बोतित होती है जब लग्नेश लग्न में हो या लग्न को देखता हो और अन्य गुभ ग्रह भी लग्न तथा लग्नेश को देखते हो और गुभ-ग्रह से दृष्ट बलवान् चन्द्रमा कम्बूल योग करता है। बारम्बार यह बतलाने की आवश्यकता नही है कि दीन, सुप्त, निपीड़ित, मुषित, परिहीन तथा कूर ग्रह कार्य-नाशक होते हैं। यदि लग्न किंतु लग्नेश ऐसे ग्रहों से युत वा दृष्ट हों तो कार्य में बाधा समक्षनी चाहिए।

समरसिंह का उदाहरण

- (१) यदि कोई प्रश्न करे कि मेरा अमुक कार्यं कब सिद्ध होगा और प्रश्न-कुण्डली वनाने पर लग्नेश कार्य-भाव को देखे तो कार्य-सिद्धि होती है।
- (२) यदि कार्येश (जिस भाव-सम्बन्धी प्रश्न हो उस भाव का स्वामी) लग्न में स्थित होकर कार्येश को देखे तो तुरन्त कार्यसिद्धि का द्योतक है।
- (३) यदि कार्येश लग्न के श्रतिरिक्त अन्य किसी भाव मे हो और कार्येश को देखे तो विलम्ब से कार्यसिद्धि होगी।
- (४) यदि कार्येश, लग्न, लग्नेश और चन्द्रमा तीनों को देखे तो कार्य सफल होगा।
- (५) यदि लग्न व कार्येश दोनों एक ही स्थान पर हों तो कार्य-सिद्धि होगी।
- (६) यदि लग्नेश व कार्येश दोनों लग्न में या कार्य-भाव मे हो तो श्रवश्य कार्यसिद्धि होगी।
- (७) यदि लग्न या लग्नेश को कार्येश न देखे, न इनसे युत हो तो कार्यसिद्धि नही होती।

ताजिक के योगों का उपयोग-ताजिक (वर्षफल) के प्रकरण में सोलह योग वताये गये हैं। उन योगो को प्रश्न-कुण्डली में भी लगाना चाहिए। जहां हम्नेश ग्रीर कार्येश में इत्थशाल हो वहां कार्य-सिद्धि योग बलवान् होता है। यदि लग्नेश कार्येश में दृष्टि न हो और कार्येश पाप-प्रह से योग करता हो तो कार्यहानि समफनी चाहिए। यदि लग्नेश ग्रीर कार्येश में दृष्टि न हो किंतु कोई भ्रन्य गुभ-प्रह एक प्रह का तेज लग्नेश में दृष्टि न हो किंतु कोई भ्रन्य गुभ-प्रह एक प्रह का तेज लग्नेश को) तो नक्त योग बनता है। ऐसी स्थिति में दूसरे के द्वारा कार्येसिद्धि होगी यह समफना चाहिए। वर्ष-कुंडली के १६ योगों में से शुभ योग प्रश्न-कुण्डली में शुभ परिणाम प्रकट करते हैं किंतु यदि मणज, रह, खल्लासर ध्रादि ग्रशुभ योग प्रश्न-कुण्डली में नित हो तो कार्यं का परिणाम श्रशुभ है भ्रयांत् कार्यंसिद्धि नहीं होगी यह नतीजा निकालना चाहिए।

यहाँ पर लग्नेश और कार्येश यही दोनो शब्द वारम्बार दोहराये गये हैं किंतु लग्नेश अति निर्वल, साघारण बली और पूर्ण बली हो सकता है। इसी प्रकार कार्येश भी अति निर्वल, निर्वल, साघारण, बली और पूर्ण बली हो सकता है। बुद्धिमान् पाठको को उचित है कि अपनी बुद्धि से ऊहापोह करके इस निर्णय पर पहुँचे कि कार्य-साधक योग कितना बलवान् वैठता है। यदि प्रश्न के समय कर्क लग्न हो, पूर्ण बली चन्द्रमा और बृहस्पति दोनो कर्क के प्रथम नवाश में हों और नवम भाव-सम्बन्धी प्रश्न हो तो अवश्य-अवश्य कार्य-सिद्धि होगी ऐसा कहेगे। किंतु यदि प्रश्न-लग्न के समय सिह लग्न आदे। सप्तम भाव-सम्बन्धी प्रश्न हो और लग्नेश तथा सप्तमेश (सूर्य और गनि) मेष राशि में नवम में हो, चन्द्रमा बृश्चिक राशि का चतुर्थ में हो, सूर्य और शनि का इसराफ होता हो तो लग्नेश श्रीर कार्येश (सूर्य और शनि के एक साथ विद्यमान होने पर

भी सप्तम भाव-सम्बन्धी श्रमफलता रहेगी यह कहना पड़ेगा।

यह उदाहरण देकर यह समकाया गया है कि प्रथम तथा दितीय भागों में ग्रहों के बलाबल-सम्बन्धी जो नियम बताये गये हैं उनको प्रश्न-प्रकरण मे भी उपयोग मे लाना चाहिए।

### भूत, भविष्य, वर्तमान-सम्बन्धी प्रश्न

- (१) लग्नेश का जिस भाव के स्वामी से इसराफ योग होता हो उससे भूत फल का अनुमान करना।
- (२) जिस ग्रह से इत्यशाल होता हो उससे वर्तमान फल कहना।
- (३) जिस ग्रह से भविष्य इत्थशाल होता हो उससे भविष्य-फल कहना।
- (४) भूत, भविष्य या वर्तमान कोई भी फल देखना हो तो लग्नेश और चन्द्रमा का बल् अवस्य विचार करना चाहिए।
- (क) यदि दोनों बली हो, शुम-ग्रहो से युत दृष्ट हों तो तीनों काल मे शुम फल।

(ख) यदि दोनों निर्बल हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हों तो श्रशुम फल।

(ग) लग्नेश व चन्द्रमा की केवल राशि ही नही श्रिपतु उनकी नवांश स्थिति पर भी विचार करना चाहिए।

एक बात पर मैं बार-बार जोर देना चाहता हूँ। सारी प्रश्न-कुंडली एक तरफ और लग्नेश व चन्द्रमा एक तरफ। मान लीजिये किसी मनुष्य को किसी सवारी में जाना है—इक्का, टॉगा, बस, मोटर रेल, हवाई जहाज ग्रादि पर उसका ग्राराम निर्मर हे कितु यदि उसका शरीर ही बीमार है या मन ही दुःस्ती है तो कैसी भी बढिया सवारी में जावे यात्रा श्रच्छी नहीं होगी। यही हाल प्रश्न-कुण्डली का है। कार्येश बलवान हो, कार्य-भाव बलवान हो तो उत्तम फल। कार्यभाव दुर्वल हो, कार्येश दुर्वल हो तो ग्रवम फल। किन्तु लग्नेश शरीर है। चन्द्रमा नन है। इन दोनो के वल को सदैव ध्यान मे रखना चाहिए। लग्नेश व चन्द्रमा प्रश्न-कुण्डली मे प्राण हैं।

### छुव्वीसवां प्रकरण

# १, २, ३ भाव सम्बन्धी प्रश्न

प्रथम भाव-सम्बन्धी प्रक्त—यदि प्रथम भाव-देह-सम्बन्धी प्रथ्न हो तो मुख्य रूप से लग्न और लग्नेश का विचार करना चाहिए। यदि लग्नेश लग्न मे ही हो तो भलाई प्रकट करता है। यदि लग्न और लग्नेश लग्न मे ही हो तो भलाई प्रकट करता है। यदि लग्न और लग्नेश दोनों शुभ हों और शुभ-प्रहों से युत तथा वीक्षित हों तो भी शुभ फल होता है। यदि लग्न मे पाप-प्रह हो या लग्नेश दुःस्थान मे हो (छ्ठे, भ्राठवे, वारहवे स्थान को दुःस्थान कहते हैं) या लग्नेश पाप-प्रहों से युत वीक्षित हो तो अशुभ फल समभना चाहिए। यदि कोई पाप यह अपने घर मे लग्न मे हो तो वह शुभ फल ही करेगा क्योंकि प्राचीन वचन है कि:

### 'पापोऽपि स्वगृहस्थइचेद्

भाववृद्धिं करोत्यलम्।

यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि पापग्रह यदि शुभ-वर्गों में वैठे हो और शुभग्रहों से वीक्षित हो तो उतना पाप-फल नहीं करते। इसके विपरीत यदि शुभग्रह पापग्रहों के वर्गों में हो और पापग्रहों से वीक्षित हो तो उतना - शुभ फल नहीं करते। शुभता या पापता स्वाभाविक तो होती ही है किन्तु साहचर्य तथा जिन ग्रहों से देखा जाये और जिन ग्रहों के वर्ग में हो उनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होती है

पापग्रहा बलयुताः शुभवर्गसंस्थाः

सौभ्या भवन्ति शुभवर्गग सौभ्यवृष्टा.।

प्रायेण पापगणगा विवलाश्च सौम्याः

पापा भवन्त्यशुभवर्गगपापदृष्टाः ।।

द्वितीय भाव-जो सिद्धान्त प्रथम भाव के विचार मे बताया गया है उस सिद्धान्त या उन सिद्धान्तो को सभी मानों के विचार मे उपयोग में लाना चाहिए। यदि धनस्थान तथा धनेश शुभ ग्रह से युत व वीक्षित हो तो शुभ फल; पापग्रह से युत व वीक्षित हो तो अशुभ फल । यह स्मरण रखना चाहिए कि लग्नेश चाहे मगल हो चाहै शनि, कभी पाप नही होता। लग्नेश सदा शुभ समभा जाता है। ग्रहो में स्वाभाविक, शुभत्व तथा पापत्व तो होता ही है-जिस स्थान के वे अधिपति हैं उन स्थानों के कारण भी वे शुभ और पापी समभे जाते हैं। उदाहरण के लिए त्रिक 4 का स्वामी पापी समका जाता है। नवम का स्वामी शुभ समका जाता है। किन्तु यदि कोई ग्रह लग्न के स्वामी के साथ-साथ किसी दुष्ट भाव का स्वामी भी हो तो वह शुभ ही समका जावेगा। मेष लग्न मे मंगल प्रथम तथा अष्टम का स्वामी होता है किन्तु सर्वथा शुभ माना जाता है। वृषभ लग्न मे शुक्र, लग्न तथा षष्ठ का स्वामी होता है, किन्तु शुभ माना जाता है। कुभ लग्न में शनि लग्न तथा द्वादश का स्वामी होता है परन्तु श्रुम माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न-कु डली में प्रत्येक भाव का जब विचार करना हो तब लग्नेश को सदैव शुभ ही मानना चाहिए, अशुभ नही । घन भाव-सम्बन्धी प्रश्न में यदि घनेश लग्नेश और चन्द्रमा से इत्यशाल करे तो शुभ फल समभना चाहिए।

<sup>#</sup> झटे, आठवें, बारहधें को त्रिक कहते हैं।

जहाँ घनेश श्रीर लग्नेश का इत्थशाल होता हो तो यह देखिए कि दोनो में मन्द गति (श्रर्थात् घीरे चलने वाला) कौनसा ग्रह है। उस भाव-सम्बन्धी व्यक्ति से लाग होगा। उदाहरण के लिए यदि घनेश श्रीर लग्नेश इन दोनो में जो मन्दगति ग्रह हो वह पचम में हो तो विद्या, पुत्र, लाटरी श्रादि से लाग, यदि चतुर्थं में हो तो माता, भूमि, वाहन ग्रादि से लाग।

धन-भाव विचार-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ योग भी नीचे दिये जाते हैं। इनका भी प्रवन-कुण्डली में ध्यान रखना चाहिए।

- (१) यदि लग्न मे वुध हो और उसे चन्द्रमा या अन्य कूरग्रह देखते हों तो धन-लाभ तो शीध्र होता है किन्तु प्रश्नकर्त्ता को कुछ ग्रनिष्ट फल भी होगा यह कहना चाहिए।
- (२) यदि लग्नेश, धनेश और चन्द्रमा युत हो या परस्पर एक-दूसरे या तीसरे को देखे और धनस्थान किंवा केन्द्र या त्रिकोण, इनमे से किसी भी स्थान पर हों तो शीघ्र धन-नाभ कहना चाहिए।
- (३) चन्द्रमा यदि चौथे या सातवे हो, सूर्यं दशम मे हो और लग्न मे शुभ ग्रह हो तो धन-लाभ। बृहस्पति यदि लग्न मे हो तो प्राय धन-लाभ करता है।
- (४) यदि विशेष गंभीरता से विचार करना हो तो लग्न स्पष्ट करने पर यह देखना चाहिए कि वह शुभ ग्रहों के वर्ग में है या पाप ग्रहों के वर्ग में । यदि शुभ ग्रहों के वर्ग में हो तो शुभ फल। यदि पाप ग्रहों के वर्ग में हो तो ग्रशुभ फल।

तृतीय भाव-सम्बन्धी विचार

यदि तृतीय भाव-सववी प्रश्न हो तो तृतीय भाव तथा तृतीयेश को देखना चाहिए। यदि ये दोनो शुभग्रह से, या शुभग्रहो से सवध करते हो तो शुभफल, पाप ग्रहो से या सम्बन्ध करते हो तो पापफल। यदि भाई-बहन-सम्बन्धी प्रश्न हो स्रौर (१) तृतीयेश छठे स्थान मे हो, (२) या पष्ठेश के साथ इत्थशाल करता हो, (३) या पष्ठेश तृतीय स्थान में हो और तृतीय भवन का स्वामी पापग्रह से युत व वीक्षित हो तो जिस पापग्रह से युत वीक्षित हो उस ग्रह से सबिधत रोग करता है या जो ग्रह षष्ठेश हो उस ग्रह-संबंधी रोग करता है। इस प्रकरण के ग्रारम्भ में हम बता चुके हैं कि सूर्य और मगल पित्तकारक, चन्द्रमा और शुक वात तथा कफ़ प्रकृति के हैं, वुध पित्त कफ, वात प्रकृति है, बृहस्पित कफ़ प्रकृति है तथा शनि वात प्रकृति है।

यदि तृतीयेश ब्रस्तगत हो तो माई-बहन के लिए विशेष कब्ट-दायक समक्रना चाहिए। तृतीय भाव का ही क्या-सभी भावों का विचार करते समय यह देखना चाहिए कि इस भवन का स्वामी दीप्त है या दीन, मुदित है या अस्तगत आदि । इसी प्रकार तृतीय भवन का ही स्वामी क्या जिस भाव का स्वामी छठे, ब्राठवे, बारहवे पड़ा हो या छठे, भाठवे भाव के स्वामी से इत्यशाल करता हो उसका धनिष्ट फल ही कहना चाहिए। उदाहरण के लिए तुतीयेश, षष्ठेश या अष्टमेश से इत्थशाल करता हो तो भाई-बहन को कष्ट; चतुर्थेश वष्ठेश या श्रष्टमेश से इत्यशाल करता हो तो मातु-कष्ट, पञ्चमेश ६, द के स्वामी से इत्यशाल करता हो तो पुत्र-कष्ट भ्रौर सप्तमेश त्रिक भवन के स्वामी से इत्यशाल करता हो तो स्त्री-कष्ट । वैसे तो छठा, ग्राठवां ग्रीर बारहदां तीनो ही स्थान श्रनिष्ट हैं। इन स्थानों में जो ग्रह बैठ जाये वे श्रनिष्ट-फल देते हैं। ६,८,१२ के स्वामी जहाँ बैठ जावे उन भावों को बिगाड़ते हैं। ६,८,१२, के स्वामी जिन भावों को देखें या जिन भावों के स्वामियों को देखे, उनको भी - बिगाइते हैं। उस भाव-सम्बन्धी शुभ फल नही होता या कष्टकारक फल होता है। यह साधारण नियम है। ६,८,१२ तीनों ही श्रनिष्ट स्थान होते हुए भी सबसे श्रनिष्ट श्रष्टम स्थान है।

षठं हादशमञ्दमं च मुनयो भावाननिष्टान् विदु स्तन्नायाान्वित वीक्षिता यदिषपा ये वा च भावाः स्वयम् । तत्रस्याश्च यदीश्वरास्त्रय इमे नश्यन्ति भावा नृणां जाता वा विफला विनष्टविकलास्तत्रातिकष्टोष्टमः ॥ 'प्रश्न मार्ग' श्रष्ट्याय (१४ शेक २६)

# सत्ताईसवॉ प्रकरण ४,५,६, भाव सम्बन्धी प्रश्न बतुर्थं भाव-सन्बन्धी विवार

चतुर्थं भाव से मुख्यत भूमि, मकान, कृषि आदि का विचार किया जाता है। प्राचीन समय मे कृषि (खेती) सम्बन्धी बहुत से प्रक्त किये जाते थे। अब भी भारत कृषि-प्रधान देश ही है। यदि कोई प्रक्रन करे कि भूमि व मकान का लाभ होगा या नहीं तो लग्नेश चतुर्थेंग एव चन्द्रमा इन पर दृष्टि हालिए। यदि थे तीनो चतुर्थं भाव मे हो या परस्पर इत्थवाल करते हो तो भूमि लाभ होगा। किन्तु यदि थे पापग्रहों से युत ग्रथवा दृष्ट हो तो भूमि, मकान का लाभ नहीं होता। खेती-सम्बन्धी प्रक्त में लग्न से खेती करने वाले का विचार, चतुर्थं से खेत का विचार, सप्तम से खेती कर वाले का विचार, चतुर्थं से खेत का विचार, सप्तम से खेती की उपज (ग्रन्नादि) का विचार और दशम से वृक्षों का विचार करना चाहिए। यदि लग्न का पापग्रह से सम्बन्ध हो तो खेती में चोरी होगी यह कहना चाहिए। यदि लग्न गुम गृह ते युत वीक्षित हो तो खेती करने वाले को लाम होगा। चतुर्थं स्थान का यदि पापग्रह से योग हो तो कृपक जमीन छोड़ कर चला जावेगा, सप्तम भाव से योग हो तो कृपक जमीन छोड़ कर चला जावेगा, सप्तम भाव का गुमग्रह से सम्बन्ध होने से ग्रन्नादि की उपज ग्रन्छी होगी।

यदि इसके विपरीत सप्तम माव पापग्रह से युत वीक्षित हो तो उपज में हानि कहनी चाहिए। जिन देशों में बाढ से हानि होती है वहाँ जल-राशि ग्रौर जलग्रह से बाढ़ द्वारा क्षिति कहना। वायुग्रह से वायु द्वारा तथा जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती हो वहाँ प्रश्न-लग्न में मप्तम माव का सूर्य मगल से सम्बन्घ होने से खेती जल जावेगी। सूर्य की ग्रधिक गर्मी से या वर्षा के ग्रमाव मे, यह कहना चाहिए। इसी प्रकार जैसे सप्तम से कृषि की उपज का विचार किया है दशम भाव से वृक्षों का भी विचार करना चाहिए। विशेष यह है कि बुध से पत्तेदार वृक्ष, शुक्र से पुष्पदार वृक्ष तथा बृहस्पित से फलदार वृक्षों का विचार किया जाता है। इस पुस्तक के २३वे ग्रारिष्टशांति प्रकरण' में जिस ग्रह का जिस ग्रन्न से सम्बन्ध वताया गया है उसे कृषि प्रश्न में ध्यान में रखना चाहिए।

मकान और किरायेदार-सम्बन्धी प्रश्तक: लग्न से प्रश्नकर्ता के शुभाशुभ का विचार करे, सप्तम से किराये का दशम भाव से किरायेदारी की शुरुआत का और चतुर्थ भाव से किरायेदारी के अन्त का विचार करना चाहिए। जो-जो भाव और भावेश शुभ गृह से युत और दृष्ट हों उनका शुभ फल, पाप गृह से सम्बन्ध होने से अशुभ फल। लग्न और लग्नेश से फरीक अव्वल सममना चाहिए; सप्तम भावसे फरीक दोयम। प्रथम भाव से मुद्द , सप्तम भाव से मुद्दायला। जो भाव और भावेश बलवान, शुभ गृह से दृष्ट, युत होते हैं उस भाव-सम्बन्धी पक्ष की जय होती है। यदि प्रश्न-लग्न में यह पाया जावे कि लग्नेश और सप्तमेश तात्कालिक मित्र होकर एक-दूसरे से इत्थशाल करते हैं और दोनो चन्द्रमा से भी मुथशीली हो और उन पर शुभ गृह की दृष्टि हो तो दोनों में सौमनस्य-सममौता हो जावेगा।

भू भाटक पृच्छायां लग्नं प्रष्टा च भाटक झूने । तस्योत्पत्तिर्दशमे तथाऽवसानं चतुर्ये स्यात् ।। 'वर्ष फल' के प्रकरण में शुभाशुभ विचार करने के जो सोलह योग बताये गये हैं उनका विचार प्रश्नकु डली में भी करना चाहिए।

पञ्चम भाव-सम्बन्धी प्रश्न—यदि सन्तान-सम्बन्धी प्रश्न हो तो लग्न और लग्नेश, पञ्चम और पञ्चमेश तथा चन्द्रमा का विचार कीजिये। चन्द्रमा की दृष्टि का प्रश्न-कुंडली मे विशेष महत्त्व रहता है।

> चन्द्रदृष्टि विनाऽन्यस्य शुभस्य यदि दृग्भवेत् । शुभं प्रयोजनं किचिदन्यदुत्पद्यते तदा ॥ (भूवन वीपक)

अर्थात् यदि प्रवन-कुडली में चन्द्रमा की दृष्टि न हो तो पूर्ण प्रयो-जन निद्ध नहीं होना। 'भुवन दोपक' के निर्माता पद्मप्रभुसूरि लिखते हैं कि "यदि अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो ग्रौर चन्द्रमा की दृष्टि न हो तो अन्य प्रकार से कोई शुभ कार्य हो जावे यह सम्भव है। किन्तु जो कार्य मन में है—नन में जिस कार्य की इच्छा है उसकी पूर्ति चन्द्रमा के स्योग (दृष्टि, युति) से ही होती है।" इसनिए सनान-सम्बन्धी प्रका में:

(१) पदि लग्न और चन्द्रमा पञ्चमेश से इत्थवाल करे, या
(२) पञ्चम न्थान का स्वामी लग्न में हो और लग्न स्थान का
स्वामी पंचम में और दोनो चन्द्रमा से कम्बूल योग करे तो सन्तान
अवस्य होगी। उनके अतिरिक्त (३) लग्नेश लग्न को देखे और
पञ्चमेश पचम को देखे अथवा (४) लग्नेश पचम को देखे
या (५) लग्नेश-पञ्चमेश दोनो शुभ स्थान में बैठकर परस्पर
मुथिशिली हो नो भी पचम भाव-सम्बन्धी सफलता कहनी चाहिए,
यह प्रश्न शास्त्र का साबारण नियम है। वृहस्पित पुत्रकारक होता
है, इस कारण लग्न या पंचम पर वृहस्पित की दृष्टि हो और लग्नेश
प्रथवा पञ्चमेश से उत्थशाल करता हो तो सन्तान-सम्बन्धी प्रश्न
में विशेष शुभता आ | जाती है। (६) यदि 'नक्त' योग वनता हो

तो विलम्ब से सन्तान होगी यह कहना । चन्द्रमा से पुत्र-क्रन्या ज्ञान

- (१) चन्द्रमा यदि मेष, मियुन, सिंह, तुला, घनु या कुम में हो ग्रोर सूर्य, मगल या बृहस्पति से इत्यशाल करता हो तो पुत्र होगा यह कहना चाहिए।
  - (२) चन्द्रमा यदि वृषम, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन राशि में स्थित होकर शुक्र या बुध से इत्यशाल करता हो तो कन्या ही कहना चाहिए।
  - (३) यदि प्रश्न लग्न मेष, मियुन, सिंह, तुला, धनु या कुम्म हो श्रौर लग्न के अश सूर्य की होरा में पडे तो पुत्र।
  - (४) यदि प्रश्त-लग्न वृष, कर्क, वृश्चिक, मकर भौर मीन इनमें से कोई हो भौर लग्न के अश चन्द्रमा की होरा में पड़े तो कन्या कहना चाहिए।

(५) यदि प्रश्ने मध्याह्न के बाद किया जावे और कृष्ण पक्ष

में प्रश्न किया गया हो तो कन्या।

(६) यदि पूर्वाह्न (दोपहर से पहले) में प्रश्न किया गया हो भीर प्रश्न के दिन गुक्ल पक्ष हो तो पुत्र ।

विशेष यह है कि लग्न-लग्नेश का पुरुष ग्रहों से विशेष सम्बन्ध हो तो पुत्र कितु यदि लग्न लग्नेश का सम्बन्ध स्त्री या नपुंसक ग्रहों से हो तो कन्या।

प्रायः प्रश्न-लग्न मे यह कठिन होता है कि सब लक्षण पुत्र-सम्बन्धी ही घटित हों या कन्या-सम्बन्धी ही घटित हो। ऊपर जो अनेक नियम बताये गये हैं उनमें रो कुछ पुत्र-सम्बन्धी लक्षण पाये जावें और कुछ कन्या सम्बन्धी तो लग्न पचम और चन्द्रमा केवल इन तीनों को आधार मानकर देखना चाहिए कि विषम (ऊनी)

नोट--यदि खरन के ऋतिरिक्त अन्य स्थान में स्थित शनि से इत्थशाल करे तो भी कन्या ही कहना चाहिए।

राशि में हैं या सम (पूरी) में और पुरुष ग्रहों से विशेष सम्बन्ध करते हैं या स्त्री ग्रहों से, इसी ग्राधार पर प्रश्न का निर्णय करना उचित हैं।

संतान जीवित रहेनी या नहीं—यदि कोई यह प्रवन करे कि सन्तान जीवित रहेगी या नहीं—या जीवित है या नहीं—तो वारहते स्थान के स्वामी से विचार करे।

(१) यदि द्वादश भवन का स्वामी शुभ ग्रह से युत दृष्ट केन्द्र में हो, चन्द्रमा भी शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो और शुक्ल पक्ष में प्रवन किया जाय तो सन्तान जीवित है व रहेगी, यह उत्तर देना चाहिए।

(२) यदि हादशेग छठे, आठवे में हो, चन्द्रमा भी पाप ग्रहो से युत व वीक्षित दुःस्थान में हो और कृष्ण पक्ष मे प्रश्न किया जाय

ता प्रमुन फल कहना चाहिए।

(२) यदि द्वादशेश तृतीय या नवम मे भी पापग्रह से युत व वीक्षिन हो तो यश्भ फल कहना चाहिए।

ग्रनुक स्त्री गर्भवती हे या नहीं—प्राय ऐसे प्रश्न का उत्तर ज्योतिप की अपेक्षा लेडी डाक्टर अच्छा दे सकती है तथापि ज्योतिप का विचार भी लिखा जाता है।

(१) यदि लग्नेज या चन्द्रमा पचम भाव मे है तो गर्भवती है।

(२) यदि पंचम भवन का स्वामी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम या पचम में वैठकर राग्नेश ग्रीर चन्द्रमा से इत्थशाल करे तो गर्भवती है।

(३) यदि पंचमेश न लग्न को देखे, न पञ्चम को देखे तथा

लग्नें से भी सम्बन्ध न करे तो गर्भवती नहीं है।

(४) यदि पचमेश तीसरे, छठे, आठवे होकर लग्नेश या चन्द्रमा से कोई सम्बन्ध न करे तो गर्भवती नही है।

(५) यदि प्रश्न-ज्ञग्न मेष, कर्क, तुला या मकर हो और चन्द्रमा

पापग्रह से इत्थशाल करता हो तो गर्भ नष्ट होगा।

- (६) यदि चर लग्न हो (ऊपर ५ में जो बताये गये हैं) और पचमेश वक्री होकर लग्नेश व चन्द्रमा से इत्थशाल करता हो तो गर्भ नष्ट होगा।
- (७) प्रायः शनि मगल दोनों यदि पचम भाव में हों या दोनों पञ्चम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो भी गर्भ नष्ट-कारक योग बनाते हैं।

### प्रसव कब होगा ?

प्रश्न-लग्न निकालकर यह देखना चाहिए कि कितने नवांश व्यतीत हो चुके हैं। जितने नवांश व्यतीत हो चुके हो उतने ही मास का गर्भ है यह निश्चय करना चाहिए। लग्न में जितने नवाश शेष हो उतने मास बाद सन्तान होगी। मुवनदीपककार ने प्रसव का मास जानने के लिए लिखा है कि प्रश्न-लग्न से जितने भाव दूर शुक्र हो उतने ही मास के बाद प्रसव होगा। उदाहरण के लिए भेष लग्न भाया भीर सप्तम मे तुला का शुक्र है तो ७ मास बाद प्रसव होगा यह कहना चाहिए। किन्तु यिन्निचम माव से किसी भागे के भाव मे शुक्र हो तो लग्न से न गिनकर पञ्चम भाव से गिनना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मेष लग्न का प्रश्न है और मकर का शुक्र दगम मे है तो पचम से दशम छठा हुआ इसलिए यह कहना उचित है कि ६ मास बाद प्रसव होगा।

दिन में प्रसद होगा या रात्रि में

प्रक्त-लग्न व लग्नेश दिवाबली हों तो दिन मे प्रसव। यदि रात्रिबली हो तो रात्रि में प्रसव। प्रक्त-लग्न का स्वामी तथा जिस होरा में प्रक्त किया जाय उसके स्वामी का विचार भी कर लेना चाहिये कि वह किस समय विशेष बलवान होता है। इस वर्ष में गर्भ होगा या नहीं

इस प्रकार के प्रश्न में यदि (१) लग्नेश और पचमेश मे

(१) लग्नेश भीर पंचमेश में इत्यशाल होता हो, या

(२) लग्नेश पचम में, पंचमेश लग्न में हो तो उस वर्ष में अवस्य सतान होगी।

यदि पचम का स्त्री ग्रहों से सम्बन्ध हो तो कन्या-सतित और यदि पुरुप ग्रहों से हो तो पुत्र होगा यह जानना चाहिये। यह स्त्री प्रसुता है या नहीं

- (१) यदि किसी अपरिचित स्त्री के विषय में शका हो कि वह मिथ्या भाषण कर रही है और यह निश्चय करना हो कि उसके दच्चा हुया है या नही तो यह देखना चाहिए कि पचमेण और पण्डेंग उदित हैं क्या (अस्त तो नहीं हैं)। यदि अस्त होने के उपरान्त उदित हो गये हो तो यह निश्चय करना चाहिए कि इस स्त्री के वच्चा हो चुका है।
- (१) यदि रोग-विषयक प्रश्न हो तो लग्न से डाक्टर का, चतुर्थ से दवा का, सप्तम से वीमारी का और दशम भाव से बीमार का विचार करना चाहिए। यदि प्रथम भाव मे श्रुभ-प्रह हो, श्रुभ-प्रह की दृष्टि हो तो जिस डाक्टर का इलाज किया जा रहा है उससे लाभ होगा। यदि प्रथम भाव पापदृष्ट, पापाकान्त हो तो उस डाक्टर से लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव श्रुभ-युत-दृष्ट हो तो जो औपिष ली जा रही है उससे लाभ होगा। यदि यह चतुर्थ भाव पापदृष्ट, पापाकान्त हो तो औषिष से लाभ नहीं होगा। यदि सप्तम में पापग्रह हो तो एक रोग से अनेक रोगो की उत्पत्ति होगी। यदि दशम भाव पापयुत हो तो समक्षना

चाहिए कि रोगी के अपने कमं (कुपथ्य) आदि से रोग बढेगा।
यदि समस्त केन्द्रों में शुभ-ग्रह हो तो पूर्ण लाभ कहना चाहिए।
समस्त केन्द्र पापदृष्ट व पापाकान्त हो तो अशुभ फल। यदि प्रक्त लग्न चर आवे और प्रक्त-कुण्डली शुभ-लक्षण-युत हो तो शीध्र रोग-मुक्ति होगी। यदि स्थिर लग्न आवे तो देर से कार्यं होता है।

(२) यदि लग्नेश और चन्द्रमा का इत्थशाल हो तो शीघ्र ही रोग-मुक्ति होती है।

लग्नेशेन्द्रो : सौम्येत्थशालतो रोगनागनं बाच्यम् ।

यदि साथ ही गुभग्रहो की इन दोनों पर दृष्टि हो तो निश्चय ही रोग का नाश होगा यह कहना।

- (३) यदि लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम में पापग्रह वकी हो श्रीर अन्य लक्षण रोग-नाश के भी हों तो यह समभना चाहिए कि रोग अच्छा होने के वाद पुन रोग होगा। यदि इस प्रकार का वक्षी ग्रह प्रथम, चतुर्थ या सप्तम में स्थित होकर चन्द्रमा से इत्थशाल करे श्रीर प्रश्न-कुण्डली मे ग्रन्य, अशुभ लक्षण भी हों तो रोग साघातिक होगा। अष्टम मृत्यु भाव है। इसलिए यदि श्रष्ट-मेश लग्न में हो या अष्टमेश, लग्नेश श्रीर चन्द्रमा से अष्टम मे हो तो विशेष प्रशुभ होता है।
- (४) यदि सिह लग्न प्रश्न-कुण्डली में स्रावे श्रीर चन्द्रमा शनि से इत्थशाल करता हो या कोई भी लग्न हो श्रीर सप्तमेश छठे भाव में स्थित हो तो सशुम फल कहना।
- ५ (५) यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनो केन्द्र मे स्थित होकर परस्पर इत्थशाल करते हों और पापग्रहों से पराजित हो या अस्तगत हों तो रोगी की मृत्यु कहना चाहिए। यदि अष्टमेश निर्वल हो और लग्नेश भी निर्वल हो तब भी नृत्यु-फल कहना उचित है।

- (६) यदि अष्टमेश दीन, सुप्त, निपीड़ित, मुपित या परिहीन होकर किसी भी स्थान में हो और केन्द्र में स्थित निर्वल लग्नेश से इत्थशाल करे तो भी मृत्युफल कहना चाहिए अर्थात् रोगी की मृत्यु होगी।
- (७) यदि लग्नेश सूर्यं के द्वादश्वाश में हो तो भी अनुम फल होता है।

प्रमुक व्यक्ति को रोग है या नहीं

(१) यदि इस प्रकार का प्रवन किया जावे तो लग्नेश, चन्द्रमा और षष्ठेश को देखिये। यदि लग्नेश या चन्द्रमा दोनो में से कोई भी प्रस्त हो या पष्ठेश से इत्यशाल करता हो तो व्यक्ति रोगी है धन्यथा नही।

रोगकाल

कितने दिन तक रोग रहेगा यदि यह प्रश्न किया जाये तो प्रश्न-सग्न पर दृष्टि डासिये। यदि प्रश्न-सग्न स्थिर हो तो रोग भी स्थिर रहेगा। चन्द्रमा यदि वकी यह से इत्थवाल करता हो तो भी रोग स्थिर रहेगा। किन्तु यदि प्रश्न-सग्न मेष, कर्क, तुला या मकर हो और नवांव भी चर हो तो शींव्र रोग-मुक्ति होगी ऐसा कहना चाहिए। यदि प्रश्न-सग्न चर हो ग्रीर नवांश स्थिर हो तो यह फल कहना उचित है कि बाहर से तो रोग समन हो जावेगा किन्तु शरीर के मीतर व्याचि का अकुर कायम रहेगा। यदि दिस्तमाव सग्न ग्रावे तो दो रोग होंगे या जो रोग चल रहा है वह तो जात हो जावेगा।

(२) जिस दिन प्रश्न किया जाये उसके सात दिन पहले तक तथा आगे के चार दिन तक सूर्य और चन्द्रमा किन ग्रहो से सम्बन्ध रखते थे, रखेंगे यह विचार करना चाहिए। यदि सूर्य इस ११ दिन के समय में सर्वथा शुगयुत, दृष्ट रहा है रहेगा और चन्द्रमा शुभ-युत रहा है, रहेगा तो शुभ फल अन्यथा पापग्रह से सूर्य-चन्द्र का

योग होने पर अशुभ फल कहना चाहिए।

'प्रश्त भूषण' के अनुसासार प्रश्तोपयोगी विशेष योग:

- (१) यदि प्रश्न लग्न मेष, वृश्चिक. मकर या कुम्म हो और अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पापग्रह से युत या दृष्ट हों और साथ ही अष्टम स्थान भी पापयुत, दृष्ट हो या सप्तम, नवम दोनो स्थानो में पापग्रह हो और चन्द्रमा अष्टम मे हो या पापयुत चन्द्रमा अष्टम मे हो या पापयुत चन्द्रमा अष्टम मे हो तो शीघ्र ही रोगी का मृत्यु-योग वनता है। इस योग में मुख्य तीन बाते हैं। लग्न का पापाकान्त होना और चन्द्रमा का पाहग्रह के साथ अष्टम में होना। यदि चन्द्रमा अकेला अष्टम में हो और सप्तम तथा नवम दोनों स्थानों में पापग्रह हों तो भी पाप-कर्तरी योग बन जाता है।
- (२) यदि प्रश्न के समय (क) पापग्रह द्वादश या अण्टम स्थान मे हों भौर(ख)साथ ही पापाकान्त या पापदृष्ट चन्द्रमा लग्न षष्ठ, सप्तम या अष्टम में हो तो मृत्यु-योग होता है। यदिं ऐसा न हो तो रोग अच्छा होता है।
- (३) यदि चन्द्रमा लग्न में और सूर्य सप्तम में हो तो शीघ्र ही रोगी की मृत्यु होती है।
- (४) यदि मंगल मेष राशि में स्थित होकर अष्टम (वृश्चिक) नवाश में हो और चन्द्रमा से युत हो तो रोगी की मृत्यु होती है।
- (४) यदि लग्न से सातवे शुभ ग्रह हों तो रोग-शांति होती है। यदि सप्तम में पापग्रह हों तो रोग-वृद्धि होती है। यदि उभय प्रकार के ग्रह हों तो मिश्रित फल होता है। किन्तु यदि सप्तम में केवल पापग्रह हो ग्रौर लग्नेश भी पापग्रहों से युत हो तो मृत्यु-रोग समकता चाहिए:

प्रश्नलग्नाद्यदा सन्तमे सद्युते, रोगिणो भद्रमुक्तं न पापग्रहैः । मिश्रखेटैर्विमिश्रं फलं सूरिमि—

### स्तत्र लम्नेत्रवरे पापयुक्ते मृतिः ॥

- (६) यदि लग्नेश्वर निर्वंत हो और अष्टमेश बलवान् हो और चन्द्रमा दुवंत होकर छठे किया आठवे स्थान में स्थित हो तो रोगी की मृत्यु होती है।
- (७) यदि लग्नेश अस्तगत न हो, अष्टमेश दुवंल हो और एकादश भाव का स्वामी बलवान् हो तो शीघ्र ही रोग नष्ट हो जाता है और रोगो व्यक्ति दीर्घायु होता है।

### ग्रहों से रोग निवान

यदि अब्टम स्थान में सूर्य, मगल हो तो रक्त और पित्त का प्रकोप, सूर्य व राहु यदि अब्टम या पच्छ में हो तो कुष्ठ, वुध अब्टम में हो तो सिन्तिपात, यदि राहु और श्रांत दोनों अब्टम में हो तो वायु-विकार, जकवा स्रांति, यदि चन्द्रमा और शुक्र दोनों अब्टम में हो तो हो तो सिन्तिपात। यदि निर्वेल पापाकान्त शुक्र अब्टम में हो तो शुक्र-सम्बन्धी रोग व राजयदमा आदि समसना चाहिए।

#### नौकरी-विषयक प्रदत-निरूपण

षष्ठ स्थान से सेवक का निचार किया जाता है भीर सेवा का भी। यदि कोई यह प्रक्त करे कि मुक्ते इसी स्वामी के पास रहना होगा या दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ेगी तो लग्नेश को देखिये।

- (१) यदि लग्नेश केन्द्र में हो और छठे किंवा वारहवे घर के स्वामी से इत्यञ्जाल करता हो तो दूसरे व्यक्ति के यहाँ ग्राकर नौकरी करनी पढेगी। यदि इत्यशाल न होता हो तो यही नौकरी कायम रहेगी।
- (२) सम्मेश यदि वकी हो और तीसरे या नवे घर में स्थित किसी ग्रह से इत्यक्षाल करता हो तो ग्रन्य स्थान में (ग्रन्य व्यक्ति के पास) नौकरी करनी होगी।

(३) यदि लग्नेश का स्वामी केन्द्र मे हो, ग्रीर शस्त हो, ऋर

ग्रह द्वादश, तृतीय या षष्ठ स्थान मे हो तो समस्त जीवन वही नौकरी करता रहेगा (जहाँ इस समय कर रहा है)।

इस समय का स्वामी अञ्छा है या बाद का श्रच्छा होगा:

यदि कोई यह प्रश्त करे कि जिसके पास इस समय नौकरी में हैं वह व्यक्ति मेरे लिए विशेष लामप्रद है या जिसके यहाँ में नौकरी करने का विचार कर रहा हूँ वह विशेष लामप्रद होगा— तो इस समय के स्वामी का लग्नेश से विचार करना चाहिए और मविष्य के स्वामी का सप्तमेश से। यदि लग्मेश का चन्द्रमा से कम्बूल योग होता हो तो इस समय का स्वामी अच्छा है, यदि सप्त-मेश का चन्द्रमा से कम्बूल होता हो तो मविष्य का स्वामी अच्छा रहेगा।

शत्रु में झगड़े का प्रश्न

इस सम्बन्ध का विशेष विचार भागे बताया जावेगा। यहा केवल 'भुवन दीपक' का निम्नलिखित क्लोक दिया जाता है

> विवादे शत्रुहनने रणे संकटके तथा। करे मूर्तों जयो जेयः क्र्रहृष्ट्या पराजयः।।

ग्रर्थात् विवाद में, शत्रु को मारने मे, रण तथा सकट (लड़ाई-भगड़े मे) के प्रश्नों में यदि लग्न मे कूरग्रह हो तो जय किन्तु यदि लग्न मे कूर ग्रहों की दृष्टि हो तो पराजय होती है।

**द्याल के गमन तथा धामगन-सम्बन्धी प्र**वन

- (१) यदि प्रश्न-लग्न से चतुर्थ मान में कर्क, वृश्चिक, कुम्भ या मीन राशि पड़े तो प्रश्नकर्त्ता शत्रु पर विजयी होता है।
- (२) यदि चतुर्थं भाव में मेष, वृष, सिह या घनु के १५ अश से ३०° तक पड़े (केवल घनु का अन्तिम आधा हिस्सा) तो शत्रु भाग जाता है।
- (३) यदि पापग्रह पञ्चम या षष्ठ मे हो तो शत्रु की सेना लौट जाती हैं।

(४) बदि पागग्रह चतुर्थ भाव में हो तो अत्रु सम्राम में हार जाता है।

(५) प्रिज्ञ-न-नग्न स्थिर हो (२, ५, ८, ११) ग्रीर चद्रमा द्विस्त्रभाव राजि में हो (३,६, ६,१२) तो रात्रु की सेना काफी ग्रागे नक प्राकर भी लीट जाती है।

(६) निव प्रवन-लग्ने द्विस्त्रभाव हो (३,६,६,१२) ग्रीर चन्द्रमा चर राशि में हो (१,४,७.१०) तो भी उपर्युक्त (५) के अनुसार ही फल होता है।

(७) बिद प्रध्न-लग्न हिस्तमान हो (३, ६, ६, १२) श्रौर चन्द्रमा न्यिर राभि में हो तो अत्रु गाँव या गहर मे प्रवेश कर जाता है।

(=) यदि प्रज्व-लग्न नर हो (१,४,७,१०) ग्रीर चन्द्रमा हिन्यभाव राग्नि में हो (३,६,६,१२)तो भी उपर्युक्त (७) के ग्रमुसार ही फल होता है।

(६) यहि लग्न स्थिर हो, यनि श्रीर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो यतु नहीं याता । किन्तु यदि (क) उपर्युक्त योग में तृतीय, पंचम श्रीर पष्ट रपान में खनग्रह हों तो बशु के नाथ सगम होता है। (स) यदि (क) में बिजत योग न हो सौर उपर्युक्त योग में चतुर्थ में पापग्रह हो तो बशु लीट जाता है।

(१०) चन्द्रादित्या चतुर्थस्या नायाति रियुवाहिनी । सुरुक्त गुरुकी उन्ह्या वरमायाति पृण्छतः ॥

ग्रयात् (क) यदि तूर्यं भीर चन्त्र चौथे हो तो शत्रु की सेना नहीं ग्रानी (च) यदि बुद्द, वृहस्पिति, गुक्र चतुर्थं हों तो शत्रु की सेना शीश्र ग्राती है।

(११) चिततो न रियुर्जीवो सन्दो वाऽपि स्थिरोदये। चरोदये चेदादित्यो जीवो वा याति सत्वरम्।। ग्रर्थात् यदि वृहस्पति या शनि लग्न मे हों मौर प्रका-लग्न स्थिर हो तो यह कहना चाहिए कि शत्रु अपने स्थान से नहीं चला। किन्तु यदि प्रश्त-लग्न चर हो और लग्न में सूर्य या बृहस्पति हो तो शत्रु शीघ्र ही प्रापहुँचता है।

### २८ वां प्रकरण

# ७, ८, ६, भाव-सम्बन्धी प्रश्न

## मुकदमे के लिए यात्रा-सम्बन्धी प्रश्न

यदि किसी व्यक्ति का मुकदमा हो और वह पेशी के लिए जा रहा हो तो प्रश्न-लग्न बनाकर निम्नलिखित विचार करना चाहिए।

- (१) यदि प्रश्न-लग्न स्थिर हो और लग्न में पापग्रह हो तो भी यात्रा करने वाले की विजय होती है।
- (२) यदि चर लग्न हो ग्रौर लग्न में शुभग्रह हो तो भी 'यात्री' (जाने वाले की)—यात्रा करने वाले की विजय होती है।
- (३) यदि चर लग्न में पापग्रह हो तो यात्री की पराजय होती है।
- (४) यदि चर लग्न हो और चन्द्रमा स्थिर राशि में हो तो यह सुनने पर भी कि मुदायला नही आवेगा – वह आ जाता है।
- (१) यदि प्रश्न-लम्न स्थिर हो और चन्द्रमा चर राशि में हो तो यदि यह भी सुना जाय कि मुदायला आ गया है तो भी वह नहीं आवेगा।

विवाह तथा स्त्री-सम्बन्धी प्रश्न स्त्री-लाभ-सम्बन्धी प्रश्न में लग्नेश, सप्तमेश ग्रौर चन्द्रमा से विचार करना चाहिए। यदि इन तीनो मे इत्यगाल हो तो विना प्रायंना के ही युवती स्त्रो का लाभ होता है।

'प्रश्न गास्त्र' का यह सिद्धान्त है कि जिस-जिस का लग्न या लग्नपति से सम्बन्ध हो (दृष्टि, युति, इत्थ्ञाल अथवा एक-दूसरे के केन्द्र में होने से) उस-उस भाव-सम्बन्धी अनुभव (प्राप्ति) होना है।

यस्य यस्य विलग्पेन सम्वंधी स्नग्नपेन वा । वृग्योगकेन्द्रगत्याद्यैः स स भावोनुभूयते ॥

(प्रश्नमार्ग १४-४३)

- (२) यदि लग्नेश या चन्द्रमा सप्तम भाव मे हो तो जिस न्त्री से प्रार्थना फरता है (जिसे चाहना है ब्रौर जिसकी कोशिश कर रहा है) वह प्राप्त हो जाती है।
- (३) यदि चन्द्रमा और लग्नेश का परस्पर इसराफ हो और चन्द्रमा और नष्तमेश का इत्थवाल हो तो भी स्वय स्त्री का लाम होना है। (ग्रर्थात् विना विवेष चेप्टा के)।
- (क) यदि श्रण्टमेश कोई पापग्रह हो श्रीर सप्तम मे बैठा हो तो फोई श्रन्य स्त्री ही वाद्या उपस्थित करेगी।
- (म्त) यदि तृनीयेश पापग्रह हो ग्रौर सप्तम में बैठा हो तो भाई के द्वारा विद्न उपस्थित होगा।
- (ग) यदि चतुर्थेंग पापग्रह होकर सप्तम में बैठा हो तो पिता मोट—उपर्युक्त तीनो योगो में चन्द्रमा यदि किसी श्रस्त, पापदृष्ट, या पापी ग्रह से इत्थञान करे तो स्त्री-लाभ-सम्बन्धी कार्य नष्ट हो जाता है (ग्रर्थात् न्त्री-प्राप्ति नही होती है)। यह जो स्त्री-लाभ-सम्बन्धी कार्य में विघ्न उपस्थित होगा वह किसके द्वारा ? इस प्रश्न का विचार करते समय यह देखना चाहिए कि निम्निलिखत योगों में से कीनसा योग या कीन-कीनसे योग दनते हैं।

से वाघा उपस्थित होकर कार्य-नाश होता है।

(घ) यदि किसी अन्य सवन का स्वासी पापग्रह हो श्रौर सप्तन में बैठा हो तो उस-उस सन्वन्धी द्वारा वाषा उपस्थित होगी (जैसे षष्ठेश से मामा. मौसी, चाची आदि, व्ययेश से चाचा आदि। उपर्युक्त जो (क, ख, ग, घ) में दाशा का विचार किया गया है वहाँ यदि सप्तन स्थान में स्थित पापग्रह पर गुमग्रहों की दृष्टि हो तो वाषा होने पर भी अन्ततोगत्वा कार्यसिद्धि तो हो जायगी ऐसा ऊहापोह करके विद्वान् ज्योतिषी को विचार करना चाहिए। यदि किसी गुम मवन का स्थामी गुमग्रह सप्तम में बैठा हो और सप्तमेश से इत्थशाल करता हो तो उस सम्बन्धी द्वारा स्वी-लाभ में सहायता प्राप्त होगी। यह निर्णय करना उचित है।

द्रष्टव्य—(भारतीय ज्योतिष में चतुर्थं से माता और दशम से पिता लेते हैं। पाश्चात्य ज्योतिप में चतुर्थं से पिता और दशम से माता लेते हैं। यवन ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष की खिचड़ी है। यह प्रश्न-विषयक विचार दोनों प्रकार के ज्योतिष का सम्निष्ठण है इस कारण चतुर्थेंग से पिता द्वारा वाषा का विचार किया गया।)

'भूवन दीपकं का चत

स्थाने चतुर्थेतीम्यत्वमायन्ने ललना धृता। सप्तमे सौम्यतां प्राप्ते प्रष्टुः कांता विवाहिता।। क्रूरिते च चतुर्थे स्थात्परिणीता नितंबिनी। सप्तमे क्रूरिते वा स्याद्धतैव हि कुटंबिनी।। उभयो: सौम्यतां प्राप्ते हे स्तो धृतविवाहिते। उभयो: क्रूरतां प्राप्ते न घृता न विवाहिता॥ न बृता परिणीता वा योग्रेऽत्र सुखदायिका।। परिणीता धृता वाऽवि पाञ्चात्ये सुखदायिका॥

(क्लोक ६१--६४)

'भुवन दीपक' में इस बात का विशेष विचार किया गया है कि जो स्त्रो प्राप्त होगी वह विवाहिता पत्नी के रूप में या रखेल के रूप में । वास्त्रव में इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता स्वय दे सकता है क्योंकि वह परिस्थित से पूर्ण परिचित रहता है। जो स्त्री केवल विवाहिता पत्नी के रूप में प्राप्त हो सकती है वह रखें के रूप में प्राप्त होना समव नहीं नथा जिससे विवाह नहीं किया जा सकता वह केवल रखें के रूप में प्राप्त होता समव नहीं नथा जिससे विवाह नहीं किया जा सकता वह केवल रखें के रूप में प्राप्त हो सकती है तथापि उपयुंकत जास्त्रोक्त विवाद दिया जाता है।

- (१) यदि चनुर्व स्थान त्तीम्य यह से शुप्तयुत हो तो रखैल-प्राप्ति । यदि त्तप्तम भाव गुभग्रह से युत दृष्ट हो तो विवाह द्वारा स्वी-प्राप्ति ।
- (२) बदि च पुर्व भाव कूर गह-युत व वृष्ट हो तो विकाह हारा स्वी-प्राप्ति । यदि सप्तम स्थान कूरयुत वृष्ट हो तो क्यैन स्त्री की प्राप्ति ।
- (३) यदि चतुर्व भीर सप्तम दोनो स्थान गुमग्रह युत बृष्ट हों तो विवाह द्वारा तथा रखैन भी दोनो प्रकार की स्त्री-प्राप्ति । यदि चतुर्व त्रोर सम्मस दोनों नाव कूरयुत व वृष्ट हो तो न विवाह द्वारा स्त्री-प्राप्ति, न रखेल ही ।
- (४) चतुर्य या सप्तम इन दोनों में से किसी में जब कूर ग्रह होता है तो बदि किसी प्रकार की स्त्री-प्राप्ति हो भी जाये पर सुक प्राप्त नहीं होता है।

'त्रज्ञनभूषण' के प्रनुसार विवाह योग

(१) यदि चन्द्रमा तृतीय, पत्रम, बच्ठ. सप्तम—इन मे से किनी भाव मे हो और नूर्य वुव और वृहत्यित से देवा जाना हो तो विवाहकारक थोग होता है।

(२) चन्द्रमा, बुध, वृहस्पति और शुक्र, ये चारो ग्रह यदिप्रश्त-कुण्डली के केन्द्र त्रिकोण—इन छ भावो मे हो तो विवाह-

कारक योग होता है।

- (३) यदि प्रश्न-लग्न का स्वामी स्वराशि या उच्चराशि में हो ग्रीर वह ग्रीर चन्दमा एक-दूसरे को देखते हो तो शीघ्र विवाह होता है।
- (४) यदि लग्नेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में हो तो भी शीघ्र विवाह होता है।

### स्त्री-पुरुष के परस्पर प्रम-सम्बधी प्रश्न

यदि कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि अमुक स्त्री मुक्ते प्रेम करती है या नही या कोई स्त्री प्रश्न करे कि अमुक पुरुष मुक्ते प्रेम करता है या नही तो प्रश्न-कु डली बनाकर लग्नेश और सप्तमेश का विचार करना चाहिए।

- (१)यदि लग्नेश और सप्तमेश मित्र दृष्टि से इत्थशाल करते हों तो प्रेम, शत्रु दृष्टि से इत्थशाल करते हों तो कलह । किन्तु यदि शत्रु दृष्टि होने पर भी चन्द्रमा से क्ष्यबूल योग होता हो तो प्रेम ही कहना।
- (२) यद्यपि ताजिक में १,४,७,१० इन दृष्टियों को शत्रु दृष्टि कहते हैं तथापि यदि लग्नेश श्रीर सप्तमेश एक ही भाव में हों तो परस्पर प्रेम ही कहना।
- (३) यदि प्रश्न के समय सूर्य निर्वल हो तो पुरुष के लिए ग्रजुम, जुक्र निर्वल हो तो स्त्री के लिए ग्रजुम, दोनों निर्वल हों तो दोनों के लिए ग्रजुम, दोनों बली हो तो दोनों के लिए जुम।
  - (४) लग्नजायाधिपौ स्वस्थौ यदि वा व्यत्ययेन तौ। विने विनेऽधिका प्रीतिर्दम्पत्यो जीयते प्रुवम्।। (प्रश्न भूषण, ५१-१)
- (क) यदि लग्नेश श्रीर सप्तमेश श्रपने-श्रपने स्थान में हो अर्थात् लग्न में लग्नेश श्रीर सप्तम में सप्तमेश या (ख) लग्नेश सप्तम में श्रीर सप्तमेश लग्न में तो स्त्री-पुरुष दोनों में प्रतिदिन अधिकाधिक प्रीति होती जाती है।

- (५) यदि लग्नेज और सप्तमेश दोनों में मित्र दृष्टि हो ग्रथवा लग्नेश मित्र दृष्टि से सप्तम को देखे और सप्तमेश मित्र दृष्टि से लग्न को देखे तो दम्पती की परस्पर पीयूप-सदृश श्रीति होती है। परस्परं तदा श्रीति पीयूब-सदृशी भवेत्।
- (६) यदि लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और प्रक्त-कर्त्ता पुरुष हो तो पुरुष स्त्री का आजाकारी होता है। यदि प्रक्त करने वाली स्त्री हो तो स्त्री पुरुष की अज्ञाकारिणी होती है।
- (७) यदि सप्तम स्थान का स्थामी लग्न में तो भीर प्रश्न-कर्त्ता पुरुप हो तो स्थी पुरुप की माजा में रहती है। किंतु यदि प्रश्न करने वाली स्थी हो तो उसका पति उस स्थी की माजा में रहेगा।
- (=) यदि प्रश्न लग्न का न्तामी अपनो उच्च राशि में हो तो प्रश्नकर्ता (अपनी स्त्री-पित की अपेक्षा) उच्च कुल या अधिक गुण बाला होता है।
- (६) यदि सप्तम भवन का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो तो प्रव्नकर्त्ता की स्वय की अपेक्षा उसकी स्त्री-यति उच्च कुल की या प्रथिक गुणवाली होती-होता है।

इस प्रध्न-कुडली में प्रव्नकर्त्ता की अपेक्षा उसकी स्त्री निम्न कुल की होगी।





दूसरी प्रवन-कुडली मे प्रवनकर्तास्त्री है। इस स्त्री की अपेक्षा उस का पति उच्च कुल का होगा।

### रूठी हुई स्त्री के ग्रागमन-सम्बन्धी प्रक्त

यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि मेरी स्त्री मुक्तसे एव्ट होकर चली गई है वह ग्रावेगी या नहीं तो प्रश्न-कु डली में निम्नलिखित योग देखने चाहिये:—

- (१) यदि लग्न द्वितीय, तृतीय या चतुर्थं स्थान मे सूर्य हो (प्रथम भाव मध्य से चतुर्थं भाव मध्य तक) तो लौटकर नही स्राती।
- (२) यदि साथ में चतुर्थं भाव मध्य से सप्तम भाव मध्य तक भुक्र हो तो दृढतापूर्वंक कहना चाहिए कि नही प्रावेगी। किंतु यदि भुक्र वकी हो तो लौटकर भ्रावेगी।
- (३) यदि शुक्त सूर्य से योग कर स्रागे बढ गया हो तो भी लौटकर प्राती है।

नोट-यदि कोई स्त्री यह प्रश्न करे कि मेरा पित अप्रसन्न होकर चला गया है, लांटकर भ्रावेगा या नहीं तो चतुर्थ भाव मध्य से सप्तम भाव मध्य तक सूर्य हो भौर सूर्य भुक्त का इत्थशाल होता हो तो पित लौटकर भ्रावेगा ऐसा कहना चाहिए। यदि सूर्य नवम में हो या दशम भाव मध्य से लग्न भाव मध्य तक सूर्य हो तो भी पित लौटकर भ्रावेगा ऐसा कहना चाहिए।

कितने दिन में लौटकर आवेगी या आवेगा यह विचार चन्द्रमा से करना चाहिए।

## क्षीणेन्दौ बहुदिससै पूर्णविष्मौ च द्रुतगुपैति ।

श्रर्यात् यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो श्रिषक दिनो मे लौटना होता है। यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो शीघ्र । चन्द्रमा की कितनी कला उदित हैं इसका विचार करते हुए प्रक्त लग्न चर है या स्थिर या द्विस्वभाव इसका सामजस्य कर फल कहना उचित है।

प्रश्न के प्रथों में कन्या में "गुण, दोष, ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न" ग्रमुक स्त्री सती है या असती, पातिवृत्य परीक्षा के प्रश्न ग्रादि पर विवेचना की गई है। परन्तु ऐसे प्रश्न किसी के जीवन-प्रवाह

में काफी उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं और बसे हुए घर को उजाड़ सकते हैं। इसलिये यह उचित नहीं कि नवीन ज्योतिष सीखने वाले ऐसे प्रव्नो पर अपना हाथ ग्राजमावे। इस कारण इस विषय के प्रव्नों का विचार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जिनको विवेष जिजासा हो वे 'प्रव्न भूषण' 'प्रश्न भैरव' 'ताजिक नीलकण्ठी' 'भूवन दीपक' ग्रादि देखें।

### मुद्दई मुद्दायला सम्बन्धी प्रश्न

- (१) यदि कोई इस सम्बन्ध का प्रक्न करे तो लग्न से प्रक्त-कर्ना और सप्तमेश से उसके प्रतिद्वन्द्वी का विचार करना चाहिए। यदि लग्नेश मन्द्रगित हो और केन्द्र में स्थित हो तो प्रक्तकर्ता को विशेष वलवान् समक्ता। यदि सप्तमेश मन्द्रगति होकर केन्द्र में हो तो उसे (फरीफ दोयम) बली समक्ता।
- (२) यदि नगाम का प्रवन हो ग्रीर लग्न स्थित किवा लग्नेश संयुत ग्रह चन्द्रमा से इत्यञाल करें तो प्रव्नकर्ता को वलवान् मममना। यदि सन्तम भाव स्थित या सप्तमेश संयुत ग्रह चन्द्रमा से इत्यञाल करें तो प्रव्नकर्ता के प्रतिद्वन्द्वी को वलवान् सममना चाहिए।

(३) मगल, नि र्यार गुरु ये मन्दगति ग्रह हैं। बुध, सुक्र, चन्द्रमा ये जीन्न गित ग्रह हैं। यदि मन्दगित ग्रह स्विक अभ नाले हो तो प्रश्नकर्ता की विजय। यदि चन्द्र, बुध, गुक्र स्विक अभ नाले हो तो प्रनिद्वन्द्वी की विजय।

(४) वादिनो विजयप्रश्ने लग्ने ऋरस्तदा जयः। यदि स्यात्मप्तमे ऋरो विजयः प्रतिवादिना र्।

( प्रव्नभूपण १३-१ )

प्रयात् "मेरी जीत होगी या नहीं" यदि ऐसा प्रश्न हो ग्रीर प्रश्न-कु डली में कूरग्रह लग्न में हो तो पूछने वाले की जय होती है। यदि सप्तम में कूर ग्रह हो तो विरुद्ध फरीक की जय होती है यदि लग्न और सप्तम दोनों में कूर ग्रह हो तो यह विचार करना चाहिए कि ग्रधिक कूर लग्न में है या सप्तम में। यदि दोनों ग्रह बली हो और इसराफ करते हों, तो भयकर भगड़ा होता है। यदि इत्थशाल करते हो सिंघ की सम्भावना होती है।

- (५) यदि लग्नेश और सप्तमेश शुभ ग्रह से और परस्पर मित्र दृष्टि से इत्थशाल करते हो तो अवश्य सन्धि होती है।
- (६) यदि प्रश्नकर्त्ता की जन्म-कुडली उपलब्ध हो तो प्रश्न कुडली बनाकर यह देखना चाहिये कि प्रश्नकर्त्ता का जन्मराशि पति और जन्म-लग्न उपचय (प्रश्न-कुडली के ३,६,१०,११,)स्थान में पड़ते हैं क्या? यदि ऐसा हो तो प्रश्नकर्त्ता की विजय होती है।

जन्मलग्न जन्मराशिस्तत्पतिः प्रश्नलग्नतः । ततस्त्र्यायारिमध्यं स्यात् प्रश्न लग्ने तदा जयः ।। (प्रश्न भैरव)

### वादी-प्रतिवादी सम्बन्धी कुछ अन्य योग

- (१) प्रश्न-कुण्डलीमें यदि लग्नेश उपचय में हो धौर सप्तमेश से इत्थशाल करे तो दोनों फरीको में सिंघ होती है।
- (२) उत्पर जो वादी-प्रतिवादी के जय-पराजय सूचक योग दिए गए हैं वे यदि कोई भी योग प्रश्त-कुण्डली में न मिलते हो तो लग्नेश और सप्तमेश से ही विचार करना चाहिए कि कौन बली है।
- (३) ऊपर बताया गया है कि मंगल, गुरु, शनि प्रष्टा (प्रश्न-कर्ता) के ग्रह हैं। और चन्द्र, बुध शुक्र दूसरे फरीक के। यदि दोनों प्रकार के ग्रह अस्त ग्रह से इसराफ करते हों तो बहुत दिन तक फगड़ा रहता है।
- (४) यदि लग्नेश मन्दगति हो (सप्तमेश की अपेक्षा) और चन्द्रमा से कम्ब्रुल योग करता हो तो प्रश्नकर्त्ता की विजय होती है। किन्तु ऐसे योग में भी सप्तमेश अस्त होकर केन्द्र मे हो या

कम्बूल योग से दृष्टि करता हो तो प्रश्नकर्त्ता की हानि होगी।

- (५) यदि लग्न से नीचे (द्विनीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम षष्ठ मे) चन्द्र, बुध, जुक हों और लग्न से ऊपर (सप्तम भाव मध्य से लग्न भाव मध्य तक) मंगल, गुरु शनि हो तो प्रश्नकर्ता को विजय प्राप्ति होती है।
- (६)यदि लग्नेश अष्टम में बैठकर अष्टमेश से इत्थशाल करे तो प्रश्नकत्ती की मृत्यु का द्योतक है।
- (७) यदि सप्तमेश प्रपने स्थान से अष्टम अर्थात् प्रश्न-कुण्डली के द्वितीय भाव में हो और प्रश्न-कुण्डली के द्वितीय भाव के स्वामी से इत्यवाल करे तो शत्रु का नाश होता है। (सप्तम भाव से प्रतिद्वन्द्वी का विचार किया जाता है। इस कारण प्रतिद्वन्द्वी का नाश होगा।

( द )यदि लग्नेश-दशमेश में इत्यशाल हो तो प्रश्नकर्ता की जय।

- (ह) यदि सप्तमेश ग्रीर चतुर्पेश का इत्यशाल हो तो प्रतिद्वन्द्वी की जय।
- (१०) लग्नेश और सप्तमेश इनके बलावल का विचार करते समय जो ग्रह चर-राशि में हो उने विशेष बली सममना । हिस्व-भाव राशि में ग्रह पडा हो तो पराजयकारक होता है। (लग्नेश हिस्वभाव में हो तो प्रक्तकर्ता की पराजय, सप्तमेश हिस्वभाव में हो तो प्रतिदृन्दी की पराजय।)

(११) यदि लग्नेश द्वाव्य मे पड़ा हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय । यदि सप्तमेश ग्रपने स्थान से द्वादश ग्रर्थात् प्रश्न-कुंडली के छठे भाव में पड़ा हो तो प्रतिद्वन्द्वी की पराजय ।

(१२) यदि दलमेश लग्न मे हो तो प्रश्नकर्ता को अन्य लोगों से सहायता मिलती है। यदि चतुर्थेश सप्तम में हो तो प्रतिद्वन्द्वियों को अन्य लोगो से सहायता प्राप्त होती है। (१३)लग्नेश का रिव-चन्द्रमा से इत्यशाल हो तो प्रश्नकर्ता को बली समक्तना । यदि सप्तमेश का रिव-चन्द्रमा से इत्यशाल हो तो उसे बली समक्तना चाहिए । सूर्य-चन्द्र से इत्यशाल बलका द्योतक है । सूर्य-चन्द्र से इसराफ निर्बलता का द्योतक है ।

### ग्रष्टन भाव-सम्बन्धी नश्त

अष्टम भाव से नदी पार करने का, किले का, शत्रु सकट का, मृतघन-प्राप्ति का तथा मृत्यु का विचार किया जाता है। प्रश्नो के ग्रन्थों में दुर्ग आदि का विस्तार से विचार किया गया है। किन्तु आजकल किले आदि के प्रश्न-दुर्ग भग आदि का ग्रवसर नही रहा। शत्रु-सकट का विचार मुख्य रूप में मुकदमे का रूप धारण कर लेता है। यह विचार पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। रोग और मृत्यु-सम्बन्धी विचार भी छठे माव-सम्बन्धी प्रश्नों के ग्रन्तर्गत कर चुके हैं।

इस कारण अष्टम भाव-सम्बन्धी कोई विशेष विचार यहाँ नहीं किया जा रहा है। यदि भू-गर्भ धन-लाभ सम्बन्धी प्रश्न हो (जमीन में में गडा हुआ धन मिलेगा या नहीं) या मृत धन-मिलेगा या नहीं (विरासत में द्रव्य-प्राप्ति) तथा बीमा कम्पनी से धन प्राप्ति होगी या नहीं तो मुख्यत. घन स्थान शौर लाभ स्थान से विचार करना चाहिए। यदि अष्टम स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो या अष्टम स्थान मे शुभग्रह बैठा हो तो विरासत मे या बीमा कम्पनी से धन प्राप्त हो सकती है।

मृत्यु-सम्बन्धी प्रश्न मे यदि लग्नेश श्रौर श्रष्टमेश को इत्यशाल हो तो मृत्यु कहना चाहिए । किन्तु नवीन ज्योतिषियो को सहसा 'मृत्यु' का उत्लेख करना उचित गही । 'शरीर-कष्ट हैं' इन शब्दों से श्रपना भाव व्यक्त करना उचित है

#### नवम भाव-सम्बन्धी विचार

यदि कोई प्रश्न करे कि मेरी यात्रा होगी या नही तो लग्नेश

ग्रीर नवमेश से विचार करना चाहिए।

- (१)यदि लग्नेश केन्द्र में हो या नवमेश केन्द्र मे हो ग्रौर दोनो मे इत्यगाल हो तो यात्रा होगी।
- (२) नवमेश लग्न मे हो ग्रौर लग्नेश से इत्थशाल करता हो तो भी यही फल ।
- (३) लग्नेश नवम दृष्टि से नवमेश को देखता हो तो भी यात्रा होती हे।
- (४) लग्नेज-नवमेश दोनो एक स्थान में हों तो भी यात्रा का योग होता है।
- (५)यिं लभ्नेश केन्द्र में हो, तृतीय भाव में पापग्रह न हो ग्रीर केवल शुभग्रह हो उससे लग्नेग इत्यगाल करे तो भी यात्रा का योग होना है।
- (६) लग्नेश ग्रीर नवमेश मे यदि इत्थशाल हो ग्रीर नवमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो यात्रा के ग्रन्त में प्रश्नकर्ता को कष्ट ग्रीर धन-हानि ये फल होते हैं।
- (७) यदि प्रश्न-कु इली में केन्द्रों में कूरग्रह हो तो यात्रा नहीं होती। यदि सप्तम या ग्रप्टम में कूरग्रह हो तो यात्रा नहीं होती या जिस कार्य के लिए मनुष्य प्रस्थान करता है उसमें विष्न उपस्थित होता है। यदि दशम में पापग्रह; हो तो राजकुल द्वारा या ग्रपने से ज्येष्ठ व्यक्ति (पिता ग्रादि जिसका प्रश्नकर्ता पर ग्रिषकार हो) विष्न उपस्थित करते हैं।
- ( द)यदि लग्नेश ग्रीर नवमेश में डत्थशाल हो ग्रीर नवमेश ग्रष्टम में पड़ा हो तो यात्रा में कष्ट होता है। यदि नवमेश लग्न में पड़ा हो तो यात्रा मुखकर होती है।
- (६) यदि प्रवन-कु डली मे लग्न, सप्तम या अप्टम मे सूर्य हो तो राजाग्रो की यात्रा नहीं होती ।

लग्नास्तरन्ध्रगो भानुर्यदि वा भूमिनन्दनः। . गमागमौ नरेन्द्राणां न करोति कदाचन ॥

('प्रश्न भैरव' श्लोक, ४२)

ऊपर श्लोक में लिखा है कि राजाओं की यात्रा नहीं होती किन्तु ग्रन्य लोगों की यात्रा में गी इस योग को लगाया जा सकता है।

- (१०) 'प्रश्न भैरव' के अनुसार यदि प्रश्न लग्न चर हो और लग्नेश लग्न में या धन स्थान में पापग्रह से युत हो तो अकस्मात् यात्रा होती है। यदि तृतीय स्थान में सूर्य, चन्द्र मा या मगल से युत हो तो भी निश्चयकारक यात्रा योग बनता है।
- (११) यदि प्रश्न लग्न चर हो, चन्द्रमा भी चर राशि में हो भौर चन्द्र शुभग्रहो से युत या दृष्ट हो तो यात्रा बहुत ही कल्याण-प्रद भौर जयप्रद होती है।
- (१२)यदि प्रश्न लग्न स्थिर हो, चन्द्रमा भी स्थिर राशि में हो श्रीर सीम्यग्रहों से युत दृष्त हो तो प्रश्नकर्त्ता की यात्रा नहीं होती। परन्तु श्रपने स्थान पर ही उसकी प्रसन्तता की वृद्धि होती है।
- (१३) यदि प्रश्न-लग्न द्विस्तभाव हो और चन्द्रमा भी द्विस्त-भाव राशि में हो, और चन्द्रमा कवल पापग्रहों से युत दृष्ट हो तो यात्रा इस्ने वाला बहुत कष्ट पाता है।
- (१४) यदि प्रश्न-कुण्डली में ३, ६, ११—इन स्थानों में पापग्रह हों तो जिस कार्य के लिए यात्रा करता है, यदि केन्द्र में पापग्रह हो तो सिद्ध नहीं होता। यदि पापग्रह ३, ६, ११ स्थान में हों और चतुर्थ में शुभग्रह हो तो यात्रा पूरी होने के पहले ही कार्यसिद्धि हो जाती है और प्रश्नकर्ता मार्ग से ही लौट ग्राता है।

**धात्रा-प्रक्ष्त में किस स्थात से क्या विचार करना** 

लग्न से मार्ग का अनुभव (रास्ता सुखमय होगा या कष्टमय), चतुर्थ भाव से कार्य का परिणाम, सप्तम स्थान से गम्य स्थान (जिस स्थान के लिए यात्रा की जा रही है ) तथा दलम से कार्य का विचार करना चाहिए। यदि लग्न विषम हो तो मार्ग विषम होता है। यदि लग्न का स्वामी शुभग्रह से युत वीक्षित हो तो यात्रा मुखप्रद होती हे। चतुर्य माव शुभग्रहो मे युत वीक्षित हो तो यात्रा का परिणाम शुभ होता है। सप्तम भाव शुभ हो तो गम्य स्थान पर पहुँचने पर अरान मिलता है। यदि दशम अच्छा हो तो कार्य के लिए जो प्रयान या उद्योग किये जाते हैं उनमे सफ-लता प्राप्त होती है।

यदि यात्रा के प्रश्न में लग्न या चन्द्रमा पापगह से युत वीक्षित हो तो मार्ग में कष्ट ग्रोर भय की सन्मावना रहती है।

पथित ब्रावेगा या नहीं इस प्रकार क प्रक्रन :---

ऊपर जो यात्रा-सम्बन्धी प्रश्न-विचार बताया गया है उसका उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ प्रश्नकर्ता यह प्रश्न करे कि मेरी यात्रा होगी या नही—यात्रा में कार्यसिद्धि होगी प्रथवा नहीं और यात्रा का परिणाम क्या होगा।" अब दूसरा विषय बताया जा रहा है। यदि कोई मनुष्य बाहर गया हुआ है और उसके सम्बन्ध में कोई अन्य व्यक्ति प्रश्न करता है कि "वह गया हुआ व्यक्ति सावेगा या नहीं आवेगा, या कब आवेगा ?" तो प्रश्न के समय की कुंडली बनाकर निम्नतिखित विचार करने चाहिए.

(१) यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ और दलम ने पापग्रह हो नो



(२) यदि चतुर्थ और दशम
मे ग्रह हो तो यह देखना चाहिए
कि चतुर्थ स्थान वाला ग्रह पचम
मे कव ग्रावेगा या दशम स्थान
मे जो ग्रह है वह एकादश में कव

श्रावेगा। जब ऐसा हो तब पथिक घर भ्रावेगा।

उदाहरण के लिए दशम स्थान में सूर्य है। सूर्य के मकर राशि में १३ ग्रश हैं तो सत्रह दिन बाद सूर्य कुम्म राशि में प्रवेश करेगा। इस कारण यह कहना चाहिए कि पथिक (गया हुआ व्यक्ति) १७ दिन बाद घर आवेगा।

- (३) यदि पथिक शीघ्र ही घर आने वाला हो तो केवल चन्द्रमा से विचार करना चाहिए। यदि चन्द्रमा लग्न में हो तो यह देखिए कि वह द्वितीय में कब आवेगा। यदि चन्द्रमा चतुर्थं में हो तो यह देखिए कि पंचम में कब आवेगा। यदि चन्द्रमा दशम में हो तो यह देखिए कि पंचम में कब आवेगा। यदि चन्द्रमा दशम में हो तो यह देखिए कि एकादश में कब आवेगा। उपर्युंक्त तीनों योगों में जब चन्द्रमा अग्रिम राशि में प्रवेश करता है। तब पथिक वापिस आवेगा।
- (४) यदि-प्रश्न-कुण्डली में चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो .तो पथिक रास्ते में है-रवाना हो चुका है, यह कहना चाहिए।
- (५) यदि नवमेश, किसी भी राशि में हो किन्तु उसके १५ श्रश से अधिक हों तो भी वही फल जो ऊपर न०(४) में बताया गया है
- (६) प्रश्न-कु डली में लग्नेश लग्न से किस भाव में है यह देखना चाहिए। जिस भाव में हो उसे १२ से गुणा करे, जो सख्या आवे उतने दिन में पिथक लौटकर आवेगा। यदि शीध्र आगमन की सम्भावना हो तो १२ से गुणा न करे। जितनी दूर-लग्न से लग्नेश है उतने दिन में आवेगा।

चरांगे चरमागेऽपि चतुर्थे यदि चन्द्रमाः । ग्रायाति तत्सणादेव प्रवासी पत्रिकाऽपि च ॥ (प्रश्न भूषण, ४-५)

यदि चन्द्रमा चर राशि और चर नवाश में चतुर्थ भाव मे हो तो प्रवासी (बाहर गया हुआ व्यक्ति) तुरन्त वापस थ्रा जाता है। यदि चिट्ठी विषयक प्रश्न हो कि चिट्ठी (पत्र) कब आवेगी और उपर्युक्त योग घटित हो तो यह कहना चाहिए कि तत्काल ही चिट्ठी त्राने वाली है।

जपर के ज्योक का एक ग्रर्थ और भी हो सकता है। यदि प्रजन-त्रन में चर राशि और चर नवांश आवे और चन्द्रमा यदि चतुर्थ में हो तो भी उपर्युक्त योग घटित होना चाहिए।

- (=) यदि पृहस्पति, शुक्र या चन्द्रमा चतुर्थं में हो तो प्रवासी शीख्र ही वापिस नाता है।
- (६) यदि वृहस्पति जौर शुक प्रश्न-कुण्डल के द्वितीय श्रौर नृतीय भाव मे हो (दोनों द्वितीय में या दोनो तृतीय मे या एक द्वितीय मे एक तृतीय में) तो पथिक वापम घर श्रा पहुँचा है। यह कहना चाहिए।
- (१०) यदि प्रश्त-लग्न चर हो श्रीर उसमे बुध, शुक्र, या शनि लग्न में हो तो प्रवानी (गया हुआ व्यक्ति) शीघ्र लीट कर सावेगा —यह कहना चाहिए। यदि चर लग्न में मूर्य हो तो भी यही फल होता है। ऊपर जो बुध, शुक्र, शनि का फल बताया गया है वह नभी घटित होना हे जब वे मार्गी हो स्रयात् बकी न हो।

प्रदासी के प्रश्न में किस स्थान से क्या विचार करना

पटन-नग्न ने स्थानच्युति, चतुर्थं से वृद्धि, सप्तम से निवृत्ति, (यात्रा से वाधिस नीट याना) ग्रीर दणम से प्रवास का विचार करना चाहिए।

यदि प्रश्न लग्न चर हो श्रीन शुभ ग्रह से ग्रुत कृष्ट हो तो शीघ्र कार्यमिद्धि होनी है। यदि रिघर राग्न हो तो कार्यसिद्धि सम्भव नहीं होती। यदि हिस्वनाव लग्न हो और शुभ गृह से पुत, वीक्षित हो तो कार्यनिद्धि विलग्ब से हो जाती है। यदि पापग्रह से ग्रुत वीक्षित हो तो कार्यसिद्धि नहीं होती।

पश्चिक सरबन्धी प्रतिष्ट योग

(१) यदि प्रश्न-कुण्डली में लग्नेश और चन्द्रमा अष्टमेश

सिहत छठे या सातवे स्थान मे हो तो पिथक की बाहर ही मृत्यु हो जाती है, वह लौटकर नहीं ग्राता है।

(२) यदि प्रश्त-लग्ने मेष, वृपम, कर्क, धनु या मकर हो और प्रश्न-लग्न शुभग्रह से युत वीक्षित हो या केन्द्र मे पापग्रह पढे हों तो भी प्रवासी को दु:ख-सताप होता है।

पथिक सम्बन्धी कुछ ग्रन्य योग यदि पथिक सम्बन्धी प्रश्न किया जावे कि—

- (१) पथिक आवेगा या नही।
- (२) वह मर तो नही गया है।
- (३) उसका द्रव्य नष्ट तो नही हो गया है।
- (४) वह बीमार तो नही है।
- (प्र) उसकी पराजय तो नही हो गई है।

इस प्रकार के प्रश्न में यदि स्थिर लग्न आवे तो उपर्युंक्त पाँची प्रश्नों के उत्तर में कहना चाहिए नहीं। यदि चर लग्न हो तो विपर्रीत फल होता है। यदि हिस्दभाव लग्न हो तो मिश्रित फल। मिथुन का पूर्वाई स्थिर का फल करता है अपराई चर का। कन्या, धनु और मीन का भी मिथुन की भाँति ही फल समक्षना चाहिए। विशेष यह है कि यदि हिस्वभाव लग्न गुभग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ फल यदि पापग्रहों से युत वीक्षित हों तो अशुभ फल। जिस प्रकार यहाँ चर, स्थिर हिस्वभाव से विचार किया गया है उसी प्रकार चन्द्रमा (चर, स्थिर या हिस्वभाव में है) से भी विचार करना चाहिए।

## भाग्य-सम्बंधी प्रश्न

नवम स्थान भाग्य स्थान है। इससे भाग्य तथा धर्म-सम्बन्धी विचार भी किया जाता है। यदि प्रश्न केवल घन-विपयक हो तो दितीय तथा एकादश से विचार करना चाहिए किंतु यदि भाग्य-सम्बन्धी प्रश्न हो तो लग्न और नवम तथा लग्नेण और नवमेश से विचार करना चाहिए। शुभग्रहो से

युन, बीक्षित होने से जुम फल, पापबहों से युत वीक्षित होने से अनुम फल। वर्ष में जो इत्यवाल ग्रादि पोडण योग वताये गये है उनका प्रकल-कुण्डली में भी उपयोग करना चाहिए। यदि कोई धर्म-गम्बन्धी प्रकल करें कि किस देवता का प्रमुख्यान करने से भुक्ते मफलना प्राप्त होंगों तो नदम न्यान पर जिन ग्रह की मिन्न-दृष्टि हो या नवम स्थान में जो ग्रह हो उपके ग्रविष्याता—देव विग्रह की उपानना वियोप फनीयून होंगी यह कहना उचिन है। किस ग्रह से किम देवता का विचार करना या तिन्तन विचार है। जिज्ञासु पाटक ज्य मन्यक्ष में हमारा निवित्त 'भादद् भिक्त ग्रोर नवग्रह' नामक लेख नेतें। यह 'फल्याण'में द्या चुका है।

#### २६दाँ जजरण

# १०, ११, १२, भान-सम्बन्धी प्रशन

#### दजन भार-र.न्वन्यो प्रक्त

हनम "यान कर्म स्थान है। ननुष्य की पर-प्रान्ति, पदोन्तित मान-प्राप्ति प्रादि का दिवार दनन में किया जाता है। किंगु यदि कोई यह प्रवन करे कि तम 'शहर' में जाने से या जिस जहर में कृह क्या है उस वहर में मुक्ते लाभ होगा या नहीं तो प्रवन-कुण्डली में निस्तिनियन दिवार करना चाहिए।

- (१) यदि दिनीयेश बजी होकर लग्न में हो तो उस शहर में रहनं में कार्य-सिद्धि नहीं होती।
- (२) यदि हिनीयेज यतियारी हो तो उस गहर मे बहुत दिन रहने पर भी कार्य-निन्नि नहीं होती । अतिचारी की परिभाषा २५८ पृ० पर दी गई हे ।

- (३) यदि द्वितीयेश तृतीय या नवम स्थान में हो तो उस शहर में शीघ्र कार्यं सम्पन्न कर मनुष्य ग्रपने शहर को वापस ग्रा जाता है।
- (४) यदि द्वितीयेश प्रथम, दशम या एकादश भाव में हो तो गुम फल समभना चाहिए।
- (५) यदि द्वितीयेश क्रूरग्रह-सहित चतुर्थं में हो तो कलह होता है।
- (६) यदि द्वितीयेश कूरग्रह-सहित सप्तम में हो तो मार्ग में विष्त होता है।
  - (७) इस सम्बन्ध में 'प्रश्न मैरव' का निम्नलिखित मत है बनाधिपो वा यदि लग्नगश्चे— द्धनस्थितो वा दशम स्थितो वा। तृतीयगे वा नवमे दिनेशे कार्य शुमं सिद्धयित पुच्छकरय।।

भ्रयीत् यदि प्रश्न-कुण्डली मे धनस्थान का स्वामी लग्न, द्वितीय या दशम स्थान मे हो ग्रीर सूर्यं तृतीय या नवम मे हो तो प्रश्न-कर्त्ता को सिद्धि होती है।

#### पद-प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्त

दशम भाव को राज्य स्थान भी कहते हैं। पहले भारतवर्ष में छोटे-वहें हजारों राज्य थे। छोटी-छोटी रियासतों के मालिक भी अपने को राजा कहते थे। दस-दस हजार ६पये सालाना की आमदनी वाले भी अपने को राजा कहते थे और अपने कुल के अनुसार यदि कोई छोटी जमीदारी का मालिक हो जाता तो उसे

नोट—जब कोई ग्रह एक वर्ष में कई बार वको-मार्गी होता हुआ व्यपनी स्वामाविक गति से जितनी राशियों में अमर्थ करना चाहिए उससे व्यधिक राशियों में अमर्थ करता है — अधिक चलता है तो उसे श्रतिचारी कहते हैं। राज्यप्राप्ति के बरावर हुपं होता था। इसी प्रकार यदि किसी को अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती थी तव वह भी अपने को पदाधिकारी मानता था। इसलिए इन मव वातों का विचार राज्य माव से किया जाता था। यव रियासते और जमीदारियों तो नष्ट हो रही हैं किन्तु उच्चपद प्राप्ति का विचार था अधिकार-प्राप्ति का विचार दशम स्थान से ही करना उचित है।

(१) यदि लग्नेज का मित्र दृष्टि से दशमेश से इत्यशाल हो

तो उच्चपट प्राप्ति होती है।

(२) यदि लग्नेश दर्शम में हो और दर्शम स्थान का स्वामी लग्न में हो तथा लग्न में कोई कूरग्रह न हो तो जिस पद के विषय में प्रक्रन किया गया है उसकी प्राप्ति होती है।

(३) यदि लन्न में कोई जुभग्रह हो ग्रोर वह दशमेण से इत्य-

शाल करे नो भी पद-प्राप्ति।

(४) यि वलवान् मन्दगित ग्रह चनुर्थ न्यान मे हो श्रीर कूर-ग्रह से शत्रु दृष्टि से दृष्ट हो तो अपवाद (बदनामी) प्राप्ति होती है। किन्तु शुभ कूरराह से दृष्ट न होकर भुभग्रह से मित्र दृष्टि से दृष्ट हो नो नुवन प्राप्त होता है।

(५) यदि चन्द्रमा निर्वल हो और (लग्नेश तथा राज्येश में) मंदगति ग्रह भी वलहीन हो तो लग्नेश श्रीर दशमेश का इत्यशाल होने पर भी वहुत अमण करने के वाद पट-प्राप्ति होती है।

(६) यदि लग्नेश स्वगृही हो प्रीर सगल मकर का हो तो

पदप्राप्ति होती है।

(७) यदि लग्नेत्र और दशमेश में इत्यत्राल हो और चन्द्रमा नोट - ऊपर जो इत्यत्राल के तीन योग वताये हैं उनमें यदि मन्दगति ग्रह पापग्रह पीड़ित हो (ग्रर्थात् पापग्रह से युक्त या दीप्तात्र के ग्रन्तगंत बीक्षित हो) तो पदग्राप्ति निकट आकर भी हाथ नहीं आती। ग्रर्थात् पद-प्राप्ति नहीं होती। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम में स्थित होकर उन दोनों से कम्बूल योग करता हो तो उत्तम पद-प्राप्ति होती है।

- (८) जिस राशि में लग्नेश हो उस राशि का स्वामी यदि अशुभ स्थान में हो (अर्थात् ६, ८, १२ या नीच राशि में या अस्त-गत हो) तो कार्य नहीं बनता।
- (१) यदि प्रश्न लग्न का स्वामी अस्त हो तो बहुत क्लेश और उद्योग करने पर सम्भवतः कार्यं बने। कितु यदि इस प्रकार के अस्त लग्नेश को कूरग्रह दशम दृष्टि से देखता हो तो कलह होता है।

मेरा पद दृढ़ रहेगा या नहीं चतुर्षु केन्द्रेषु पदाऽकं पुत्रः स्थाने तु कस्मिदिचरतो निवेधम् । पदं स्थितं वा ततुवित्र नायौ युग्तेक्षितौ स्याहियरीतहानिः ।।

(प्रश्न भैरव--- ५१)

- (१) श्रर्थात् यदि प्रश्न-कुण्डली में शनि प्रथम, चतुर्थं, सप्तम या दशम में हो तो पद-प्राप्ति को स्थिर समक्षना चाहिये।
- (२) यिं लग्नेश व घनेश दोनो एक ही राश्चि में हो या इन दोनो में वृष्टि हो तो पद-प्राप्ति स्थिर रहती है।
- (३) श्राचार्यं नीलकठ के मत से यदि कोई स्थान-प्राप्ति के बाद यह पूछे कि कैसी दशा रहेगी तो लग्न से शरीर का विचार करे, सप्तम से गृह-कर्म का, दशम से पद (राज्य का), एकादश से मित्र का, चतुर्यं से कार्यं की समाप्ति या परिणाम का विचार करना चाहिए। द्वितीय से धन का, तृतीय से नौकर का ग्रौर षष्ठ से शत्रुग्रो का विचार करे। जो स्थान गुमग्रह युत दृष्ट हो उसका शुभ फल ग्रौर जो कूर ग्रहो से युत दृष्ट हो उसका ग्रगुभ फल

नोट-पद-प्राप्ति के योगों मे यदि चन्द्रमा कम्बूल योग करे ग्रीर कर्क का चन्द्रमा हो तो विशेष उच्चपद की प्राप्ति होती है।

### समभना चाहिए।

- (४) यदि लग्नेश नीच और दुर्वल हो तो यशुम फल होता है। अर्थात् पद-प्राप्ति चिरस्थायी नहीं होती। यदि चन्द्रमा ग्रोर लग्नेश का कम्बूल योग होता हो नो कुछ शुम फल होता है। किंतु यदि लग्नेश पामकात हो तो ग्रशुन परिणाम ही सममना चाहिए।
- (५) यदि लग्नेग व दगमेग एक रागि मे हो ग्रीर एक मद गति ग्रह केन्द्र मे हो तो पद स्थायो रहता है। किंतु यदि मन्दगति ग्रह बकी हो या चतुर्थ में हो तो पदच्युनि होनी हैं। यदि चन्द्रमा का कम्बून हो तो पुन. पद-ग्राप्ति हो जाती है।
- (६) यदि लग्नेग ग्रौर दशनेश में इसराफ हो तो पद स्थायी नहों रहना।

#### लाभ-सस्दावी प्रकृत

नाम प्रनेक प्रकार से होता है। इसमें सर्वप्रथम कय-विकय हारा लाम होगा या नहीं इस प्रकार के प्रश्नों का विचार किया जाता है। प्रम्न-फू इनी में लग्न-पित से माल खरीदने वाले का विचार करें और ग्याहवें से मात वेचने वाले का। जो व्यापारी प्रम्न कर रहा है वह यदि नया माल खरीदना चाहता है है प्रार उसका प्रम्न यदि यह है कि, "माल खरीदूँ या नहीं, लाभ होगा या नहीं" तो प्रम्न-कुण्डिंगों के लग्न से निचार करें। यदि नग्न प्रीर नग्नेम अध-पह-युन हो तो खरीदने से लाभ होगा। यदि व्यापारी माल वेचना चाहता है तो एक दिस मान से विचार करें। यदि एक दिस मान और एक दिस मान का स्वामी, शुमग्रह युन दृष्ट हो तो मात वेचने में लाम होगा।

### तेजी-मंदी सम्बन्धी प्रकाः

तेजी-मदी प्रवन मे पहले यह विचार करना चाहिए कि कौन-सा ग्रह किस वस्तु का ग्राधिष्ठाता है। इसका विवरण देखिये "व्यापार रत्नक" में । जिस वस्तु का विचार करना हो उसका श्रिघण्ठाता ग्रह बली है या नही । यदि निबंल है तो वह वस्तु सस्ती रहेगी ।

साधारण तेजी-मदी के प्रश्न में लग्न से विचार करे। लग्न का स्वामी या गुश ग्रह जब तक (जितने महीने या दिनों तक) लग्न मे रहे या लग्न को देखते रहे उतने काल तक मन्दी रहती है। यदि लग्न कूर दृष्ट, कूराकान्त हो तो तेजी होती है। ग्राचिन्तित लाभ योग

यत्रान्यलाभयोगो न भवति नवमं च भवति शुभवृष्टम् । तत्राचितितलाभः प्रष्टुंगणकेन निर्देश्यः ।।

("भुवन दीपक"-१०३)

े श्रयांत यदि लाभ का प्रक्त हो ग्रौर कोई विशेष लाभ का योग दिखाई न दे किंतु नवम भाव बलवान् हो ग्रौर शुभ दृष्ट हो तो अचितित लाभ होता है।

### लाभ-सम्बन्धी ग्रन्य प्रश्न .

- (१)यदि लग्नेश और लाभेश में इत्यशाल हो तो लाभ होता है।
- (२) यदि लाभेश केन्द्र में स्थित होकर चन्द्रमा से कम्बूल थोग करे तो लाभ होता है।
- (३) लग्नेश और लाभेश में यदि इत्यशाल हो व इन दोनों में मंदगित ग्रह कूराकान्त हो तो लाभ होकर नष्ट भी हो जाता हैं। यदि शुभ ग्रह से भी ग्रुत व दृष्ट हो तो मिश्रित फल कहना।

<sup>#</sup>यह पुस्तक गोयल एगड कम्पनी, दरीबा, दिल्ली – ६ से प्राप्त हो सकनी है।

नोटः—उपयु क्त योगों में यदि सामेश चर राशि में हो वो शीव्र साम, स्थिर राशि में हो तो देर से साम और दिस्तमाथ राशि में हो वो मिश्रित फल कहना।

गुप्त कार्य सम्बन्धी, प्रश्न गुप्तं कार्यमिदं में सिद्ध्यितः लग्नैञ्बरेऽत्र चन्द्रमसि। शुभमुयशिलगे केन्द्र तिनकिटे वाज्य सिद्धिः स्यात्।। ("ताज्ञिक नीलकंठी"-प्रश्न खंड-१४१)

ध्रयात् कोर्ड प्रव्न करे कि मैने जो कार्य मन मे विचार रक्षा है वह होगा या नहीं तो लग्नेज धौर चन्द्रमा का गुभग्रह से ब्रत्थशाल होता है या नहीं यह विचार करना चाहिए। यदि केन्द्र या पणफर में स्थिन होकर गुभग्रह से इत्यगाल करते हो तो कार्यसिद्ध होगा। सिन्न-सम्बन्धों विचार

मित्र-सम्बन्धा विद्यार

नाभ स्थान से मित्रों का विचार किया जाता है। मित्र-प्राप्ति या मित्र से प्रीति बनी रहेगी या गही इस प्रकार के मित्र सम्बन्ध प्रम्नों में यदि—

(१) लग्नेज ग्रीर एकादनेज एक-दूसरे के स्थान मे स्थित हों,

या

(२) लग्नेश भीर एकादशेन में मित्र दृष्टि और इत्यशाल हो तो भीति भार मित्र प्राप्ति कहना।

(३) यदि लग्नेश ग्रीर लाभेश टोनों (क) केन्द्र में हो तो पहले से ही ग्रीति रहती हैं। यदि (ख) पणफर में हो तो मार्ग प्रीति होगी। (ग) यदि श्रापोक्लिम में होकर दोनो इत्थशाल करते हो तो भी ग्रत्यन्त प्रीति कहना।

च्यव सम्बन्धी विचार

यदि व्यय स्थान का स्वामी मगल हो और नीच राणि का हो तो परस्त्री के लिए व्यय होता है। यदि वृहस्पति व्ययेश हो तो वर्म-कार्य में व्यय। सूर्य व्ययेश हो तो गुरु-पूजा में। गुक व्ययेश हो तो वाणिज्य में। गुक व्ययेश हो तो वाणिज्य में। यदि व्ययेश का चन्द्रमा से इत्यशाल हो ग्रीर व्ययेश तीसरे, छठे, ग्यारहवे स्थान में हो तो विशेष रूप से व्यय कहना चाहिए।

- (२) यदि लग्नेश और व्ययेश को इत्थशाल हो तो व्यय-होता है।
- (३) शुभग्रह व्यय स्थान में हो तो शुभ व्यय-शुभग्रह की व्यय स्थान पर दृष्टि हो तब भी यही फल।
- (४) पापग्रह व्यय स्थान मे हो तो ग्रसद् व्यय । पापग्रह की व्यय स्थान पर दृष्टि हो तब भी यही फल ।

नोट.—िकस प्रकार का व्यय होगा यह विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस भवन का स्वामी व्यय स्थान में स्थित है। उस भवन सम्बन्धी व्यय होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न-कुंडली में सूर्य, शनि और मगल द्वादश स्थान में हैं।

सूर्यं प्रथम भाव का स्वामी है।

ग्रीर व्यय में है इस कारण शरीरसम्बन्धी (इलाज ग्रादि) मे व्यय
करावेगा। मंगल चतुर्थं ग्रीर नवम
का स्वामी है। भूमि, मकान तथा
यात्रा मे व्यय करा सकता है।



शिन छठे तथा सातवे स्थान का स्वामी है—सट्टा व्यापार में हानि, शत्रु पीड़ा तथा नौकरों के गबन द्वारा घोर व्यय करा सकता है। सूर्य-मंगल राज-दह भी कराते हैं। इस कारण इनकम टैक्स ग्रादि में दंड लग सकता है। शिन-मगल का योग होने से विशेषकर शिन के पष्ठेश श्रीर सप्तमेश होने से फौजदारी मुकदमें में भी व्यय हो सकता है। लग्नेश सूर्य हैं। यदि सूर्य शिन से इत्थशाल करता हो श्रीर ऐसे व्यक्ति को रोग टी० वी० श्रादि की सम्भावना हो तो हादश से एकांतवास का विचार भी किया जाता है, इस कारण यह भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को किसी एकात स्थान, किसी जल प्रदेश के किनारे (क्योंकि कर्क जलराशि है) रहना पडेगा। व्यय के हजारो प्रकार हैं। मनुष्य की परिस्थिति से जो बात मेल साथे वह कहनी चाहिए।

## शत्रु सम्बन्धी प्रश्न

द्वादश स्थान से शशु निग्रह का भी विचार किया जाता है।

- (१) यदि पष्ठेश वली हो तो शत्रु को प्रवल समस्रता चाहिए।
  - (२) यदि द्वादशेश वली हो तो प्रश्न-कर्त्ता को बली समके।
- (३) यदि प्रश्न-कर्ता शत्रुका नाम उच्चारण करे ग्रौर सप्तमेश वली हो तो शत्रुको वली समक्षना चाहिए।
- (४) यदि शत्रु का नाम उच्चारण न करे और द्वादशेश बली हो तो प्रश्न-कर्ता की विजय होती है।

#### ३०वां प्रकरण

# द्रेष्काण स्वरूप से चोर का निर्णय

प्रश्न के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार करना चाहिए यह पहले वताया जा चुका है। प्रश्न-सम्बन्धी अनेक सस्कृत के प्रथ हैं, 'प्रश्न मार्ग', 'प्रश्न भूषण', 'प्रश्न, 'बैंच्णव' 'केवल ज्ञान', 'प्रश्न-चूड़ामणि' आदि।

इसके अतिरिक्त "वृहज्जातक" के २५वे अध्याय में प्रत्येक 'द्रेष्काण' का स्वरूप बताया गया है। प्रति राशि मे ३ द्रेष्काण होते होते हैं। इस प्रकार ३६ द्रेष्काणो का पृथक्-पृथक् स्वरूप बताकर ग्राचार्य (वराह मिहिर) कहते हैं कि कोई वस्तु चोरी चली जावे तो 'चोर' का स्वरूप द्रेष्काणके स्वरूप के तुल्य होता है। इस ग्राघार पर 'चोर' का हुलिया बताना चाहिए। जिस 'द्रेष्काण' में सूर्य हो या चन्द्रमा हो या जाने वाला हो उस 'द्रेष्काण' से भी प्रश्न के उत्तर में सहायता लेनी चाहिये,

## द्रेष्काणों के स्वरूप

मेष का प्रथम द्रेष्काण — पुरुष, जिसके कमर मेंस फेद वस्त्र लिपटा हुआ है। यह पुरुष स्वयं काले रंग का रौद्र (भयकर) फरसा (शस्त्र) हाथ में लिये है। जवान है और औदार्यादि गुण सम्पन्न है। दूसरे की रक्षा में तत्पर है। इसके नेत्रों में ललाई है।

मेष का द्वितीय द्रेष्काण—लाल वस्त्र पहने हुए युवती है। इसके हृदय में भूषण की इच्छा है। इसका बहा पेट है। घोडे की तरह लम्बा मुख (चेहरा) है। एक पैर पर खड़ी है (दूसरे पैर को हिला रही है या उस पैर में कुछ दोष है)। प्यासी है।

मेष का तृतीय द्रेष्काण कूर कला-कुशल पुरुष है। कपिल वर्ण है। हाथ मे दण्ड है। लाल वस्त्र धारण किये है। घातक प्रवृत्ति का है। ग्रग्नि किया (भ्राग लगाना, गोली चलाना) ग्रादि कार्य करने को उद्यत है।

वृषम का प्रथम द्रेष्काण—स्त्री है, इसके सिर के केश कुछ घु घ-राले और छिन्न है। इसका पेट घड़े की तरह है। इसका वस्त्र (साड़ी) एक स्थान पर जला है। अर्थात् इस द्रेष्काण का अन्ति से सम्बन्ध है। इसे भूख-प्यास लगी है। इसे आभूषणों की बहुत इच्छा है।

वृषभ का दितीय देष्काण-सेत, धान्य, गृह, गाय आदि कला-विद्याओं की जानकारी गुक्त पुरुष । गाड़ी तथा हल चलाने में कुशल । उन्ते कषे हैं। शरीर वृषभ (वैल के) समान है मुख बकरे के समान, कपडे मैंने पहने हुए है और इसे भूख लगी है।

वृषभ का तृतीय द्रेष्काण-हाथी की तरह वडा शरीर, वड़े दाँत, शरभ (पक्षिराज) की तरह पैर (शीझ चलने वाला), कुछ पीला शरीर, भेड़ के समान शरीर पर वडे रोम। मृग के समान शरीर पर विचित्र रोम। देखने में व्याकृल चिता।

मियुन का प्रथम द्रेष्काण-सुन्दर स्त्री-सिलाई (कसीदा) आदि कार्य करने को उत्सुक । श्रामरण (वस्त्र, सूषण) कार्य में चित्त लगा हुशा है । इसके सन्तान नहीं है (या नष्ट हो गई है) ऋतुमती (रजस्त्रला) है ।

मियुन का द्वितीय द्रेष्काण-वाग में स्थित, कवच धारण किये, हाथ मे धनुप लिये, शूर, गरुड के समान मुख, कीड़ा, अलकार तथा स्वय के विषय में (अपने स्वार्थ सम्बन्ध मे) चिंता कर रहा है।

सियुन का तृतीय द्रेष्काण-वरुण देवता की मौति बहुत रत्नो से भूषित धनुप, तरकस तथा कवच धारण किये हुए, नाच, बाजा बजाने तथा कलाओं में विद्वान एवं किये।

कर्क का प्रथम द्रेव्काण-पत्र, मूल, फल को धारण कियेवडा शरीर जगल में चन्दन वृक्ष की इच्छा रखने वाला, बहुत शीघ्रगामी। वराह (सूग्रर) की तरह मुख वाला घोडे के समान गर्दन।

कर्क का द्वितीय द्रेष्काण-इसका स्वरूप स्त्री की भाँति है। कमल पुष्पों से अलकृत । सिर पर सर्प हैं, कर्कशा, युवती हैं, जगल मे जाकर रोती हैं। पलाश (वृक्ष विशेष) की शाखा (डाली) को पकडे हुए

है।
कर्क का तृतीय देष्काण-सर्पों से वेष्टित पुरुष नाव में बैठकर अपनी
भाषां के भरणपोषण निमित्तजा रहा है। सुवर्ण के आभूपण पहने है,
गोल भीर चौडा-वपटा चेहरा है।

सिंह का प्रथम द्रेष्काण—शाल्मिल वृक्ष के ऊपर गृद्ध है। वहाँ गीदड़ तथा कुत्ता भी है। मैले वस्त्र पहने हुए—माता-पिता से विछड़ा हुआ मनुष्य रो रहा है।

सिंह का द्वितीय द्रेष्काण—घोड़े के सदृग वड़ा और चौड़ा शरीर; सिर पर सफ़ेद माला पहने मनुष्य है। वह काला मृगचर्म तथा कम्वल आहे है। वह शेर की तरह दुस्साध्य है। हाथ में आयुध घारण किये हैं। इस मनुष्य की नाक आगे से भूकी है।

सिंह का तृतीय ब्रेष्काण—ऋक्ष (रीछ) की तरह चेहरा है। वानर के समान चेष्टा है। इस पुरुष के वड़ी-बड़ी दाढ़ी मूँछ हैं। इसके हाथ में डण्डा, फल और माँस है। इसके सिर के केश मुँघराले हैं।

कत्या का प्रथम ब्रेप्काण-कत्या है; हाथ में घड़ा है जिसमें पुष्प भरे हैं। मैं छे कपड़े पहने है। इसकी मनोभिलाषा है कि द्रव्य और वस्त्र प्राप्त हो। गुरु के कुल की ग्रोर जा रही है।

कन्या का द्वितीय ब्रेष्काण—पुरुप है; समस्त शरीर में रोम हैं। इसका वर्ण क्याम है। सिर पर वस्त्र लिपटा हुम्रा है। हाथ में कलम है। भ्राय-व्यय का हिसाव लिखने में तत्पर है। हाथ में धनुप है।

कत्या का तृतीय द्रेष्काण—कन्या है (जो अभी रजस्वला नहीं हुई है) चुला हुआ, गीला उत्तम वस्त्र पहने है। उच्च शरीर है। हाथ मे कुम्भ (घड़ा) तथा कटच्छ (कड़छली) है। मन्दिर या पूजा के कमरे की ओर जा रही है।

तुला का प्रथम हो काण पुरुष है। राजमार्ग (वाजार) की दुकान में स्थित है। हाथ में नापने, तोलने (गज या तराजू) का यंत्र है। इस कार्य में वह वहुत दक्ष है। यह सोच रहा है कि इस वर्तन को किसे वेचूँ?

तुला का द्वितीय द्रेष्काण—पुरुष है। मुख गृद्ध के समान है। कलग लेकर जाने की इन्छा करता है। यह पुरुप भूखा और प्यासा है और अपने मन में अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है।

तुलाका तृतीय द्रेकाण-पुरुष है। अनुव धारण किए हुए है। रत्नो से अलंकृत है। सोने का तरकस तथा कवच घारण किए है किन्तु स्वय विकृत रूप है और जगल मे मृगो को डरा रहा है।

वृश्चिक का प्रथम द्रेष्काण—स्त्री है। वस्त्र ग्रीर ग्रामूपण से विहीन स्त्री, महा समुद्र के किनारे से ग्रा रही है। इस स्त्री के दोनो पैरो में सर्प लिपटे हैं।

वृश्चिक का दितीय द्रेष्काण-यह स्त्री है। कछुए के समान गोल भीर घडे के समान वड़ा पेट है। अपने पति के लिए स्थान सुख चाहती है। इसका सारा गरीर सर्पों से आवेष्टित है।

वृश्चिक का अन्तिम द्रेष्काण —यह पुरुष है। कछुए के समान वपटा और वड़ा मुख है। गर्दन से ऊपर नर (मनुष्य) का रूप और गले से नीचे सिंह का। कुत्ते मृग, श्वगाल (गीवड) सूअरो आदि के लिए भयकर है। मलय देश से इसका सम्बन्ध है।

धनु का प्रथम देष्काण—पुरुष है। गर्दन से ऊपर मनुष्य की भाँति हैं भीर नीचे का गरीर घोडे की भाँति है, वस्त्र धारण किए, हाथ में वडा धनुष है, और तपस्वी तथा यजोपयोगी पदार्थों की रक्षा करता है।

धनु का द्वितीय द्रेष्काण —स्त्री है। सोने के समान या चम्पक के पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाली मनोरमा स्त्री है। इसका सुन्दर रूप हैं और यह मुन्दर आसन पर विराजमान है। समुद्र के रत्न, मोती, मूँगा आदि को हाथ से इतस्तत. कर रही है। यदि प्रक्त-लग्न मे घनु-लग्न के दस ग्रश से लेकर बीस ग्रश तक कोई ग्रश ग्रावे तो द्वितीय द्रेष्काण होने से यह कहना चाहिए कि किसी प्रतिष्ठित गौरांगी सुन्दरी ने चोरी की है।

वनु का तृतीय द्रेष्काण-पुरुष है, उत्तम ग्रासन, इडा लिए बैठा है। सुन्दर रेशमी वस्त्र तथा चर्म घारण किए हुए है। इसके बड़ी बडी दाढ़ी मूँ छ हैं और शरीर का वर्ण चम्मे के पुष्प के समान है।

मकर का प्रथम द्रेष्काण-पुरुष है। इसका भयंकर मुख है और मगर के समान दाढ़ है। नीचे का शरीर सूत्रर के समान है श्रीर बदन में बहुत रोये हैं। इसके हाथ में पशुश्रों के बंधन के यत्र हैं (दाहिना श्रादि)।

मकर का द्वितीय द्रेष्काण—यह स्त्री है। इसके नेत्र कमल के समान हैं। युवती है। उत्तमोत्तम, अद्भुत वस्त्र आदि की इच्छा रखती है। विभूषण से अलंकृत है किन्तु कान में लोहा धारण कर रखा है। यह विविध कलाओं, विद्याओं में चतुर है।

मकर का तृतीय डेब्काण- यह विकृत शरीर वाला पुरुष है। सारे शरीर पर कम्बल भोढ़े हुए है। धनुष, तर्कस तथा कवच धारण किये हुए है। रत्न-चित्रित घडा इसके कन्षे पर है। (इन द्रेब्काणों के स्वरूप से जब चोर के स्वरूप का अनुमान किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि सब लक्षण ही मिले। यदि प्रश्न के समय मकर का तृतीय द्रेष्काण आवे और जिस स्थान पर चोरी हुई है वहाँ पर कोई कुरूप पनिहारा हो तो कह सकते हैं कि इसने चोरी की है।)

कुम्स का प्रथम द्रेष्काण-तैल, मिंदरा, जल, भोजन, मॉस ग्रादि के लिए श्राकुल है। इसके पास बैठने का श्रासन तथा बिस्तर कम्बल ग्राटि हैं। गिद्ध के समान इसका मुख है तथा धर्म से इसका शरीर ग्रावृत्त हैं। यह पक्षी द्रेष्काण है।

कुम्भ का द्वितीय द्रेष्काण-यह स्त्री द्रेष्काण है। शाल्मली वृक्ष

के बन मे मलीन वस्त्र धारण किये कोई स्त्री जली हुई गाडी से लोह उतार रही है। इस स्त्रो के सिर पर मॉड (बर्तन, घड़े ब्रादि) हैं। यह ग्राग्नेय द्रेष्काण है।

कुम्भ राक्षि का अन्तिम द्रेष्काण — स्थाम पुरुष है, इसके कान पर वड़े-वडे वाल हैं। चमडा, पत्ते, हीग, गुग्गुल, फल तथा लोह के पदार्थ लेकर चलता है।

मीन का प्रथम द्रेष्काण—यह पुरुष है। इसके हाथ मे सुर्खं मुक्ता, शख, यज्ञपात्र झादि हैं। भार्या के सूषण के लिए समुद्र में यातायात करता है। (भाजकल की सामाजिक परिस्थिति में 'इम्पोर्ट' 'एक्सपोर्ट' करने वाला व्यक्ति)

मीन का द्वितीय द्रेष्काण — चम्पक के समान सुन्दर वर्ण वाली स्त्री है। वडे ऊँचे भड़े वाले जहाज पर जा रही है। परिवार से युक्त है। (वम्बई स्नादि जहरों में चोरी का प्रश्न हो धौर कोई उच्च कुल की सुन्दरी विलायत स्नादि जा रही हो तो उसने चोरी की है यह इस द्रेष्कण से लक्षित होगा।

भीन का तृतीय द्रेष्काण—यह पुरुष है। कपडे नही पहने है। सर्पों से इसका शरीर वेष्टित है। चोर और ग्रन्ति से इसकी अन्त-रात्मा व्याकुल है और हाहाकार कर रहा है।

द्रेव्काणों के अनेक प्रयोजन हैं। यदि सौम्य द्रेव्काण में (जिसका स्वरूप ठपर सौम्य दिया गया हो) यात्रा की जाय तो ग्रुभ फल होता है। यदि कूर द्रेव्काण में यात्रा की जावे तो अग्रुभ फल होता है। किन्तु यहाँ पर चोर के रूप, चोर के स्थान आदि का निर्देश द्रेव्काण से हो सकता है, यह बताने के लिए द्रेव्काणों का विवरण दिया गया है। यदि प्रश्न के समय जो द्रेव्काण आवे उसका सूर्य या चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो फलादेश विशेष ठीक बैठता है।

चोरी गई हुई वस्तु मिलेगी या नही और किस दिशा मे

मिलेगी ? श्रचानक बिना किसी से कुछ कहे-सुने गया हुग्रा श्रादमी किस दिशा में गया है श्रीर श्रायगा या नहीं ? श्रादि का पता नक्षत्र से लगाया जाता है। जिस समय कोई वस्तु खो गई हो या कोई बच्चा खो गया हो या कोई मनुष्य बिना पता बताये हुए घर से श्रकस्मात् चला गया हो उस समय कौन-सा नक्षत्र था यह देख कर निम्नलिखित फलादेश करना चाहिए।

यदि अश्विनी नक्षत्र हो तो दक्षिण दिशा में वस्तु गई है। कोशिश करने से वापस मिल जायगी।

यदि भरणी नक्षत्र में कोई वस्तु खोई है तो वह पश्चिम दिशा में दूर गई। उसका यह पता अवश्य लगेगा कि उस वस्तु को अमुक व्यक्ति उड़ा के ले गया और इस समयंवह अमुक स्थान पर है कितु वस्तु पुन. प्राप्त नहीं होगी।

यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो चोरी गई वस्तु उत्तर दिशा को गई है। किंतु न तो वह पुन. प्राप्त होगी और न यह पता ही लगेगा कि कौन उसको चुराकर ले गया और वह कहाँ है।

यदि रोहिणी नक्षत्र में वस्तु खोई हो तो पूर्व दिशा को गई झौर शीझ लाभ होगा। अर्थात् शीझ ही वापस प्राप्त हो जावेगी। इसी प्रकार खोये हुए जानवर गाय भैस झादि. खोये हुए बच्चे या बिना पता बताये हुए घर से गये झादमी का पता बताना चाहिए।

कुल सत्ताईस नक्षत्र होते हैं। जो फल ऊपर अश्विनी नक्षत्र का बताया गया है वही मृगशिर, आश्लेषा, हस्त, अनुराषा, उत्तरा-षाढ और शतिभषा नक्षत्र का है। अर्थात् इन सब नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु यत्न करने से पुन. प्राप्त हो जाती है और किस दिशा में वस्तु गई है इसके उत्तर में कहना चाहिए—दक्षिण।

इसी प्रकार जो फल भरणी नक्षत्र का बताया गया है वही फल इही, मधा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित् तथा पूर्वी भाइपद नक्षत्र का है। अर्थात् इनमे खोई हुई वस्तु प्राप्त नही होती। केवल कुछ खवर लगती है।

जो फल कृत्तिका नक्षत्र का वताया गया है वही पुनर्वसु, पूर्वा-फाल्गुनी, स्वाती, मूल, श्रवण तथा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का है। इनमे जो वस्तु खोती है वह नही प्राप्त होती है।

जो फल रोहिणी नक्षत्र का बताया गया है वही फल पुष्य, उत्तराफाल्गुनी विशाखा, पूर्वाषाढ ग्रीर घनिष्ठा नक्षत्र का है। इन में खोई हुई वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाती है।

## नप्ट घन, चोरी गई हुई वस्तु का विचार

(१) यदि प्रश्न-लग्न और नवाश में स्थिर राशि हो या वर्गो-त्तम गत लग्न हो तो यह समकना चाहिए कि वस्तु चोरी नही गई है—जहाँ थी वही है। ऐसे योग में वहुत से आचार्य यह भी कहते हैं कि वस्तु के स्वामी ने स्वय अपनी वस्तु को चुराया है।

(२) यदि प्रश्त-लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो समक्षमा चाहिए कि चोरी गई वस्तु दरवाजे के आसपास है। यदि द्वितीय द्रेष्काण हो तो किसी घर के मध्य में रखी है। यदि तृतीय द्रेष्काण हो तो घर के अन्त में रखी है (पिछवाडे आदि में)।

(३) यदि पूर्णं वलवान् चन्द्रमा शुभ ग्रहो से दृष्ट हो और जीर्षोदय लग्न या लाभ स्थान मे हो तो नष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है।

(४) यदि पूर्णं चन्द्र लग्न में बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट हो ग्रौर वली शुभग्रह एकादश स्थान में हो तो नष्ट वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है।

(५) प्रश्न-कुडली में यह देखिये कि केन्द्र में कौन-कौन से से ग्रह हैं। यदि एक ही ग्रह केन्द्र में हो तो उस ग्रह की दिशा में (सूर्य की पूर्व, शुक्र की पूर्व-दक्षिण, मगल की दक्षिण आदि) चोरी गया पदार्थ या अकस्मात् गायब हुआ मनुष्य गया हैं। यदि केन्द्र मे एक से अधिक ग्रह बली हो तो जो ग्रह सबसे अधिक बलवान् हो उसकी दिशा माननी चाहिए। यदि केन्द्र मे कोई ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि से दिशा स्थिर करनी चाहिए।

प्रक्त चिन्तामणि में चोरी गई हुई वस्तुओं का विचार

भूमि में गडा हुआ द्रव्य मिलेगा या नहीं अथवा खोया हुआ आदमी या खोई हुई वस्तु का पुन लाभ होगा या नहीं, इस सम्बंध को प्रश्न-कुडली बनाकर निम्नलिखित योगायोग पर विचार करना चाहिए।

- (१) यदि चतुर्थं स्थान का स्वामी चतुर्थं स्थान मे होतो भूमिगत द्रव्य प्राप्त होता है।
- (२) यदि चन्द्रमा चतुर्थं मे हो ग्रौर चतुर्थं भावेश से दृष्ट हो तो मूमिगत द्रव्य लाभ होता है।
- (३) यदि मंगल सप्तम या अष्टम स्थान मे हो तो धन अन्य स्थान में है और उसकी प्राप्ति नही होती।
- (४) लग्न में राहु श्रीर अष्टम में रिव हो तो लाभ नहीं होता।
- (५) यदि चतुर्थं सप्तम, अब्टम श्रीर दशम स्थान में प्रपने-श्रपने च<sub>.</sub>र के स्वामी चन्द्रमा या बृहस्पति हों तो लाभ होता है।
- (६) यदि लग्नेश सप्तम में हो श्रीर सप्तम स्थान का स्वामी लग्न में हो तो नष्ट धन का लाभ होता है।
- (७) यदि लग्नेश ग्रीर सप्तमेश में इत्थशाल हो तो चोरी गई वस्तु प्राप्त हो। यदि ये दोनो ग्रह लग्न में हो तो चोर स्वय ग्राकर वस्तु लौटा जाता है।

नोट—यदि पाप अह का भी चतुर्थं स्थान से सम्बन्ध हो, शुति या द्यार द्वारा, तो धन-प्राप्ति नहीं होगी।

- (५) यदि सूर्यं लग्न मे और चन्द्रमा सप्तम मे हो तो चोरी गई हुए वस्तु प्राप्त नही होती। यदि सूर्यं लग्न मे हो श्रीर चन्द्रमा अस्त हो तो भी यही फल कहना।
- (६) यदि लग्नेश और दशमेश में इत्यशाल हो तो चोर धन लेकर शहर से भाग जाता है।
- (१०) यदि सप्तमेश और चन्द्रमा अस्त हो तो धन सहित चोर पकडा जाता है।

(११) यदि सप्तमेश केन्द्र में हो तो चोर उसी स्थान में रहता है अर्थात् वाहर नहीं जाता।

(१२) यदि सप्तमेश तृतीयेश या दशमेश से इत्थशाल करे तो चोर वाहर चला गया है।

(१३) चन्द्रमा लग्न या दशम स्थान मे हो तो चोरी गई वस्तु मिल जाती है।

(१४) यदि चन्द्रमा लग्न में और रिव या अन्य शुभ ग्रह से मित्र दृष्टि से देखा जाय तो धन-प्राप्ति होती है।

(१५) यदि लग्नेश भ्रौर दशमेश में इत्यशाल हो तो उस मह द्वारा या फौजदारी मुकहमा करने पर चोरी का माल मिलता है।

(१६) यदि तृतीयेन, नवमेश और सप्तमेन में इत्यशाल होता हो तो दूसरे प्रदेश में धन चला गया है।

# चतुर्थ-भाग

भुहर्त-विचार

३१ वां प्रकरण

## शुभाशुभ प्रकरण

प्रतिपद् भ्रादि तिथियो के कमश. निम्नलिखित देवता हैं। प्रयोजन यह है कि जिस देवता की विशेष रूप से पूजा या प्रतिष्ठा करनी हो उसकी उसी तिथि को प्रारम्भ करनी चाहिए।

१ श्रिग्नि, २ ब्रह्मा, ३ पार्वती, ४ गेणेश, ५ सर्पं, ६ कार्तिकेय, ७ सूर्यं, ८ शिव, ६ दुर्गा, १० यम, ११ विश्वदेव, १२ हरि, १३ काम, १४ शिव, १५, ३० (पूर्णिमा और अमावस्या) चन्द्र, पितर ।

सिद्धि योग—१, ६ और ११ तिथि को नन्दा कहते हैं। यदि नन्दा तिथि और गुक्रवार का योग हो तो सिद्धि योग होता है। २, ७, १२, तिथि को भद्रा तिथि कहते है। इस दिन यदि बुघवार हो तो सिद्धि योग होता है। ३, ६, १३, को जया तिथि कहते है। मगलवार और जया तिथि के मिलने से सिद्धि योग होता है। ४, ६, १४ तिथियों को रिक्ता कहते हैं। प्राय रिक्ता तिथि को किसी भी बड़े कार्य मे नहीं लेते। रिक्ता का अर्थ खाली है कितु यदि रिक्ता तिथि को शनिवार पड़े तो इन दोनों के योग से सिद्धि योग बन जाता है। ४, १०, १५ (पूर्णिमा) तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। बृहस्पतिवार और पूर्णा तिथि का योग सिद्धि योग कहाता है।

मृत्यु योग—निम्नलिखित वारो श्रीर तिथियो का योग होने से 'मृत्यु योग' होता है। इस योग मे कोई श्रुम कार्यं नहीं करना चाहिए।

| वार   | ्रवि | सोम                                     | मगल  | बुव       | बृह <del>र</del> पति | যুক | शनि |
|-------|------|-----------------------------------------|------|-----------|----------------------|-----|-----|
| तिथि  | 2    | ======================================= | - 8  | 3         | 8                    | २   | ×   |
| विश्व | 99   | 9                                       | - 6  | 5         | 3                    | 9   | 50  |
|       |      | १२                                      | 1 44 | <b>१३</b> | \$.R.                | १२  | १५  |

उदाहरण के लिए यदि पंचमी तिथि और शनिवार का योग 'हुआ तो मृत्यु योग हुआ।

दग्ध योग—रिववार ग्रीर भरणी, सोमवार ग्रीर चित्रा नक्षत्र, मंगलवार ग्रीर उत्तराषाढ बुध ग्रीर धनिष्ठा, बृहस्पति ग्रीर उत्तरा फाल्गुनी, शुक्त ग्रीर ज्येष्ठा तथा शनि ग्रीर रेवती का योग 'दग्ध योग' होता है। यह श्रजुम योग है। इसमे शुभ कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए।

अधम योग—निम्नलिखित तिथि वार 'से अधम' योग बनता है यह भी अशुभ है। रिववार और सप्तमी या द्वादशी तिथि सोमवार एकादशी, मगलवार टशमी, बुधवार को प्रतिपदा या नवभी तिथि हो, बृहस्पति को अष्टमी, शुक्र को सप्तमी, और शनि को षष्ठी हो तो 'अधम योग' होता है।

यमघंट योग—रिववार को मघा नक्षत्र हो, सोम को विशाखा, मंगल को ग्रादा, बुध को मूल वृहस्पति को कृत्तिका, गुक्र को रोहिणी ग्रीर शितक्चर को हस्त नक्षत्र हो तो 'यमघट योग' होता है। इस योग मे कोई भी गुभ कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। यात्रा तो कथमपि नहीं करनी चाहिए। यात्रा के विशेष मुहूर्त्तों का विचार यात्रा प्रकरण में किया गया है।

दग्ध योग, विषास्य योग, हुताश्चन योग—दग्ध माने जला हुआ, विषास्य योग अर्थात् जिसका नाम विष हो, और हुताशन योग का अर्थ है अग्नि योग। इन नामो से ही स्पष्ट है कि यह तीनो योग अशुभ हैं । इतमे कोई शुभ कार्य प्रारम्भ नही करनम चाहिए।

| वार     | रवि | सोम | मगल | बुष | बृहस्परि | গুক |    |
|---------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|
| दग्र    | १२  | 25  | X   | ą   | Ę        | 5   | -  |
| विषास्य | X   | Ę   | U   | 7   | 5        | 3   | 9  |
| हुताशन  | १२  | Ę   | G   | 4   | 3        | 20  | 88 |

उदाहरण के लिए द्वादशी तिथि को रिववार हो तो दग्ध योग हुम्रा।

मास शून्य तिथि-निम्नलिखित मासो में निम्नलिखित तिथियाँ हों तो वे शून्य तिथियाँ कहलाती हैं। इनको मुहूर्त देखते समय बचाना चाहिए।

| मास   | योष | वैशास    | ज्येष्ठ | माषाढ | श्रावण | भाद्रपद | आहिवन | कारिक | मार्गशीक | त्री | मांब | फाल्युन |
|-------|-----|----------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|------|------|---------|
| कुष्ण | 5   | १२       | 5       |       | 1 7    | 1       | ভ     | X     | 19       | 8    | 1×   | 18      |
| तिथि  | 3   | <u> </u> | 188     | Ę     | 3      | २       | 5     |       | 5        | X    |      |         |
| गुक्ल | 5   | १२       | १३      |       | 7      | १       | 9     | १४    | 9        | 8    | ξ    | 3       |
| ाताथ  | £ . | L        |         | 9     | 3      | 3       | 5     |       | 5        | y    |      |         |

शून्य नक्षत्र—चैत्र मे अधिवनी ग्रीर रोहिणी, वैशाख में चित्रा श्रीर स्वाति, ज्येष्ठ में पुष्य ग्रीर उत्तराषाढ़, ग्राषाढ में पूर्वा फाल्गुनी ग्रीर धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढ़ ग्रीर श्रवण, भाद्र में शतिभषा और रेवती, श्राध्विन मे पूर्वामाद्र, कार्तिक मे कृत्तिका और मधा, श्रगहन मे चित्रा और विशाखा, पौष में श्रध्विनी, श्राद्री श्रीर हस्त, माघ मे मूल और श्रवण, फाल्गुन मे भरणी और ज्येष्ठा श्रून्य होते हैं श्रर्थात् उदाहरण के लिए यदि वैशाख मे कोई कार्य करना है और उस दिन अन्य विचार से मुहूर्त श्रुम बैठता है किन्तु चित्रा नक्षत्र हो तो कार्य नहीं करना चाहिये क्योंकि इस मास में यह शून्य नक्षत्र है। इसमे श्रुम कार्य शारम्भ करने से धन-नाश होता है।

शून्य राशि अब चैत्रादि मासो मे शून्य राशि बताते हैं। चैत्र मे कुम्भ, वैशाख मे मीन, ज्येष्ठ मे वृष, आषाढ में मिखुन, आवण में मेप, भाद्र मे कन्या, आश्विन मे वृश्चिक, कार्तिक में तुला, अगहन में घन, पौप मे कर्क, माध मे मकर, फाल्युन में सिंह शून्य है अर्थात् इन चैत्रादि मासो मे ये सब राशियाँ शून्य हैं इस लिए इन लग्नो मे कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।

क्रकच योग-तिथि भ्रीर वार इन दोनो की संख्या जोडने से जब १३ हो जाये तब क्रकच योग होता है। तिथि प्रतिपदा से भ्रौर बार की संख्या रिव से गिननी चाहिए। क्रकच योग शुभ कामों में वर्जित है।

वर्ज्यं योग-निम्नलिखित योगो को सदैव गुभ कार्यों में वचाना चाहिए। रिववार को यदि पचमी तिथि श्रौर हस्त नक्षत्र हो, सोमवार को पच्छी तिथि श्रौर मृगशिरा नक्षत्र हो, मगलवार को

नोट —प्रतिपदा को पहना, द्वितीया को दूज, इतीया को तीज, चतुर्यी को चौथ, पंचमी को पाँचें, पट्टी को छठ, सप्तमी को सातें। अष्टमी को खाठे, नवमी को नौमी, दशमी को दसमी, एकादशी को म्यारस, द्वादशी को नारस या द्वादस, प्रयोदशी को तेरस, चतुर्दशी को चौदस, अमावात्या को मावस और पूर्शिमा को प्नौ कहते हैं।

सप्तमी तिथि और अधिवनी नक्षत्र हो, बुघवार को अनुराधा नक्षत्र और अष्टमी तिथि हो, बृहस्पितवार को नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र हो,गुक्रवार को दशमी तिथि रेवती नक्षत्र हो और शिनवार को रोहिणी नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो सभी ग्रुभ कार्यों के लिए वर्णित है। यह स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर जो वार, नक्षत्र और तिथि बताई गई हैं। वे तीनों हो, तभी खराब योग होता है। उदाहरण के लिए बृहस्पितवार और पुष्य का योग बड़ा उत्तम गिना जाता है। किन्तु यदि नवमी भी शामिल हो जावे तो वही निंदित हो जाता है।

े हिपुष्कर योग- यदि निम्नलिखित तिथियो में से कोई तिथि हो, कोई सा-वार हो और कोई सा-नक्षत्र हो तो द्विपुष्कर योग होता हैं।

तिथि—२,७, या १२। वार—रिव, मंगल या शनि नक्षत्र—धनिष्ठा, चित्रा या मृगशिर।

जपर्युंक्त वार, नक्षत्र और तिथि का योग होने से—ऐसे योग में जो कार्य होता हैं वह एक बार और करना होता है अर्थात् सयोग ऐसा होजाता है कि वैसी ही बात बार-बार करनी पड़ती है। किसी की मृत्यु हो जाये तो थोड़े ही काल बाद किसी अन्य की भी मृत्यु हो। कोई चीज नष्ट या चोरी हो जाये तो पुनः कोई चीज नष्ट हो या घर में चोरी हो। यदि कोई जुभ कार्य किया जाय जैसे नवीन गहना बनवाया जाय तो पुन ऐसा योग हो कि फिर एक बार गहना बनवाना पड़े।

<sup>#</sup> चैत्र को चैत, वैशाख को बैसाख, ज्येष्ठ को जेठ, शाषाद को साद या हाद, श्रावण को सावन, माद को मादों, खारियन को क्वार, क्वार्तिक को क्वारिक, मार्गशीर्ष को मंगसिर, मगा। खगहन, पौष को पूस, साव को माह खौर फाल्गुन को फागुन मी जौकिक भाषा में कहते हैं।

त्रिपुष्कर योग —िनम्नलिखित तिथि, वार श्रीर नक्षत्र का योग होने से त्रिपुष्कर योग होता है।

वार-रिव, मगल या शनि।

तिथि---२,७ या १२।

नक्षत्र—कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ श्रीर उत्तराभाद्र ।

त्रिपुष्कर का अर्थ है कि वैसा ही काम दो वार और होगा। अर्थात् कुल ३ बार प्रायः लोग गुम कार्य (गहना बनवाना, मकान खरीदना आदि) के लिए त्रिपुष्कर योग देखते हैं, जिससे ग्रुम कार्य वारम्बार करने का अवसर हो।

सर्वार्थं सिद्धि योग — यदि रिववार को हस्त, मूल, उत्तरा-फाल्गुनी, उत्तरापाढ, उत्तराभाद्र, पुष्य या अध्विनी नक्षत्र हो तो सर्वार्थं सिद्धि योग होता है। इसी प्रकार नीचे बताया जाता है।

सोमवार—श्रवण, रोहिणी, मृगशिर, पुष्य या अनुराधा । मंगलवार—अश्विनी उत्तराभाद्र, कृत्तिका, आश्लेषा । बुधवार—रोहिणी, श्रनुराघा, हस्त, कृत्तिका, मृगशिर । वृहस्पतिवार—रेवती, श्रनुराघा, श्रश्विनी, पुनवंसु, पुष्य । शुक्रवार—रेवती, श्रनुराघा, श्रश्विनी, पुनवंसु, श्रवण । श्रानिवार—श्रवण, रोहिणी, स्वाति ।

जैसा कि सर्वार्थसिद्धि योग इस नाम से ही स्पष्ट है, यह वहुत जुभ योग है। कितु इसका अपवाद 'वर्ज्य' योग के अन्तर्गत वताया जा चुका है। देखिये पृष्ठ २७६।

श्रानंबादि २८ योग — किस वार को कौनसा योग होता है यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा, देखिये पृष्ठ २८२। प्राय पचाग में ये योग दिये हुए होते हैं। श्रानद, चाता, सौम्य, केतु, श्रीवत्स छत्र, मित्र, मानस, सिद्धि, शुभ, श्रमृत, मातंग, सुस्थिर श्रीर प्रवर्द्धमान ये योग सर्वथा शुभ हैं।

२५२

# सुगम ज्योतिष प्रवेशिका

## ग्रानंदादि योग चक

| योग            | रवि          | चन्द्र        | मगल        | बुध     | बृहस्पति | যুক             | शनि            |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------|----------|-----------------|----------------|
| भ्रानद         | 和。           | सृ०           | ग्राश्ले ० | हस्त    | भनु०     | उ० वाढ          | शतिमषा         |
| कालदंह         | ¥°           | भाo           | मुङ        | चि०     | च्ये ०   | अभि०            | पू० भा०        |
| <b>बू</b> म    | कृ०          | पुन०          | पू॰ फा॰    | स्वा०   | मू०      | <b>শৃ</b> ০     | उ॰ भा          |
| <b>धाता</b>    | रो०          | - go          | उ० फा∘     | वि०     | पू० बा०  | वि०             | रै०            |
| सौम्य          | मृ०          | भाo           | ह०         | धनु०    | उ० षा०   | शत ०            | <b>श</b> ०     |
| <b>ह्वाक्ष</b> | भार्जा       | म∘            | चि०        | ज्ये०   | ग्रमि०   | पू॰ भा॰         | म०             |
| केतु           | पुन०         | पू॰ फा॰       | स्वा०      | मू०     | ষ্ণ      | उ० मा०          | कु०            |
| श्रीवत्स       | go           | <b>उ॰ फा॰</b> | वि०        | যু০ না০ | व्       | रै०             | रो०            |
| वज             | ग्रा०        | ह०            | धनु०       | उ० षा०  | शत०      | भ्र॰            | मृग०           |
| मुद्गर         | म०           | वि०           | ज्ये ०     | ग्रभि°  | पू० मा०  | स०              | भा॰            |
| खन             | पू० फा॰      | स्वा०         | मू॰        | ঞ্চ     | उ० मा०   | <del>ন</del> ্ত | पुन०           |
| मित्र          | ৰ০ দা০       | वि०           | पू॰ बा॰    | ¥o      | रे∘      | रो०             | go             |
| मानस           | ह०           | <b>ध</b> नु०  | उ० षा०     | য়ন •   | ग्र०     | मृ०             | ग्रा॰          |
| पदा            | वि०          | <b>ज्ये</b> ० | ग्रमि०     | पू० भा० | म०       | भा०             | म०             |
| लुम्ब          | स्वा०        | मू०           | ধ্ৰ৹       | उ० भा०  | 塾。       | पुन०            | पू॰ फा॰        |
| <b>उत्पात</b>  | वि०          | पू० वा०       | घ०         | रे०     | रो०      | पु०             | ৰ০ দা•         |
| मृत्यु         | भनु०         | उ० षा०        | शत०        | अ०      | मृ०      | भा०             | <u>6</u> 0     |
| कासा           | <b>ज्ये०</b> | अभि०          | पूर भार    | भ०      | भा॰      | म०              | चि०            |
| सिबि           | मू०          | 8 <b>7</b> 0  | उ० भा०     | कु०     | पुन०     | पू॰ फा॰         | स्वा०          |
| शुभ            | पू॰ बा॰      | ঘ্ৰ ০         | ₹          | रो०     | g.       | उ० फा०          | वि०            |
| भ्रमृत         | उ० षा०       | হাত           | No         | मुंग ०  | भा०      | ह०              | <b>ग्र</b> न्० |
| मुसल           | ग्र॰ ।       | पू० भा।       | म० ।       | आ० ।    | म० ।     | चि० ।           | ज्ये०          |
| गद             | ষ্ঠ ।        | उ० मा०।       | कु० ।      | पुन ।   | पू॰ फा॰। | स्या० ।         | मू∘            |
| मात्तग         | 1 ao 1       | रे० ।         | रो० ।      | पु॰ ।   | उ० फा०।  | वि० ।           | पू॰ षा॰        |
| रक्ष           | । হাত ।      | <b>श</b> ० (  | मृ० ।      | भा० ।   | ह० ।     | श्रनु० ।        | उ० षा०         |
| _              | ।पूर्ण भारा  | ₩o            | भ्रा० ।    | म० ।    | -        |                 | ग्रभि॰         |
|                | उ० भाग       |               | पुन० ।     | र् फा॰। | स्वा० ।  | मू० ।           | শ্ব ০          |
| प्रवर्षभान ।   | रे0 ।        | रो० ।         | पुर ।      | उ० फा॰। |          | पू॰ बा॰।        | घ॰             |

- (क) धूम्र योग की प्रथम एक घड़ी वर्जित है।
- (ख) काण और मुसल योग की प्रथम दो घड़ी वर्जित हैं।
- (ग) पद्म और लुम्व योग की प्रथम ४ घड़ी वर्जित है।
- (घ) ध्वाक्ष वज्ज, मुद्गर की प्रारम्भिक ५ घड़ी वर्जित है।
- (इ) गद योग की प्रथम ७ घडी वर्जित है।
- (च) चर योग अच्छा नही गिना जाता।
- (छ) कालदंड, उत्पात, मृत्यु तथा रक्ष योग सर्वथा वर्जित हैं।

त्याज्य नक्षत्रादि—जन्म-नक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, व्यतीपात योग, भद्रा, वैधृति योग, अमावास्या तिथि, माता व पिता के मरने की तिथि, क्षय तिथि, (जिस दिन ३ तिथियाँ हो जाये तो वीच की तिथि क्षय तिथि कहलाती है), वृद्धि तिथि, क्षय मास व अधिक मास (जिसे पुरुपोत्तम या मल मास कहते हैं); ये सब कार्यों मे वर्जित हैं।

कुलिक, ग्रर्द्धयाम, महापात और विपकुम्म भी सब कार्यो मे वर्जित हैं।

कुछ योगों के बॉजत ग्रंश — ३२ प्रकरण मे जो योग वतायेगये हैं उनमें किस योग का कीनसा भाग त्याज्य है यह नीचे बताया जाता है।

- (क) परिष योग का पहला आधा हिस्सा ।
- (ख) जूल योग की प्रथम ५ घड़ी।
- (ग) गड व ग्रतिगड योग की प्रथम ६ घडी ।कुलिक, कालवेला, यमघंट, कंटक ,

दिन को १६ भागों में वाँटिये (उदाहरण के लिए यदि दिन भीर रात वरावर हैं तो दिन १२ घटे का हुआ और प्रत्येक भाग ४५ मिनट का हुआ। दिनमान का नैह भाग 'मुहूर्त' कहलाता है। निम्नलिखिस चक्र से स्पष्ट होगा कि किस वार को कौनसा मुहूर्त कुलिक ; कौनसा कालवेला ; कौनसा यमघट और कौनसा कंटक है। यह शुभ कार्यों के लिए निषद्ध हैं।

| वार      | 1 | रवि | 1 | सोग | T I | सगर | TI | वुध | 1 | वृहस्पति | . 1 | গুক | I | शनि | Ī | वार     |
|----------|---|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|---|----------|-----|-----|---|-----|---|---------|
| मुहूत्तं | ī | १४  | ī | १२  | 1   | १०  | ī  | 5   | 1 | Ę        | Ī   | ٠ ٧ | I | २   | 1 | कुलिक   |
| मृहूत्त  | ı | 5   | ī |     |     |     |    |     |   |          |     |     |   |     |   | कालवेला |
| मृहूत्त  | 1 | १०  | ī | 5   | 1   | É   | Ī  | ጸ   | F | २        | 1   | १४  | Ī | 88  | I | यमघट    |
| मुहूत्त  | 1 | Ę   | 1 | ¥   | F   | 7   | ī  | १४  | 1 | १४       | I   | ξo  | 1 | 4   | I | कटक     |

विषघटी — अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों में निम्नलिखित घड़ियों के उपरात ४ घडी का समय विष घटिका कहलाता है। अश्विनी ४०, भरणी २४, कृत्तिका ३०, रोहिणी ४०, मृगशिर १४, आद्री २१, पुनवंसु ३०, पुष्य २०, आश्लेषा ३२, सघा ३०, पूर्वा फाल्गुनी २०, उत्तरा फाल्गुनी १८, हस्त २१, चित्रा २०, स्वाति १४, विशाखा १४, अनुराघा १०, ज्येष्ठा १४, मूल ५६, पूर्वाषाढ २४, उत्तराषाढ २०, श्रवण १०, घनिष्ठा १०, शतिभाषा १८, पूर्वा माद्र १६, उत्तराभाद्र २४, रेवती ३०। उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र में जब चन्द्रमा हो तब विष नाडी का समय कौनसा होगा १ ४० घडी के उपरान्त ४ घडी—१४ घडी तक। अरणी में २४ घडी के उपरान्त ४ घडी—२८ घड़ी तक। इसी प्रकार सबंत्र समक्षना चाहिए।

विष घटी को बहुत से लोग विष नाडी भी कहते हैं इसमे बहुत से शुभ कार्यों का निषेघ है। यदि कोई लग्न विष नाडी में पड़े तो उस लग्न को भी किसी शुभ कार्यं मे त्याज्य समभना चाहिए। उत्पर नक्षत्रों में विष घटी का प्रमाण 'मुह्तं मार्त्तंग्ड' के माधार पर बताया गया है। 'दैवज्ञ मनोहर' के अनुसार तिथियों में भी विष घटिका होती है। किस तिथि में कितनी घडी के उपरान्त ४ घड़ी का समय विष नाडी समभा जाय यह नीचे बताया जाता है। (१) १५ (२) ५ (३) ५ (४) ७ (६) ५ (७) ४ (८) ५ (११) ३ (१२) १३ (१३)

१४ (१४) ७ (१५) या (३०) का

उदाहरण के लिए प्रतिपदा तिथि को १५ घड़ी के उपरात (जब प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ हो उसके बाद गिनना मारम्भ करना चाहिए।) ४ घड़ी का समय विप नाडी होगा। ऊपर कोष्ठो () के मंदर तिथि-सख्या दी गई है। वहुत से विद्वान् वार मे भी विप घटी मानते हैं। रविवार २०, सोमवार २, मगलवार १२, बुघवार १०, वृहस्पतिवार ७, जुकवार ५, जनिवार को २५ घटी के उप-रात ४ घटी का समय विप घटी होगा। उदाहरण के लिए बुववार को सूर्योदय के १० घडी के वाद १४ घडी तक का समय विष घटी होता है।

ऊपर जो चार घड़ी का प्रमाण बताया गया है वह तब ठीक होगा जबकि तिथि या नक्षत्र भी ६० घड़ी हो। यदि ६० घड़ी से अधिक या कम हो तो ४ घड़ी के काल को भी अनुपात से अधिक या कम कर लेना चाहिए।

'फलप्रदीप' के अनुसार यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह के वर्गो मे हो तो विप-घटी-जनित दोप को हटाता है। 'ज्योतिसागर' का वचन है कि :

> विवाह वृत चूडासु गृहारम प्रवेशयोः । यात्रदि शुभ कार्येषु विघ्नदा विषनाडिकाः ॥

### वार बेला

एक दिन या रात मे द ग्रई प्रहर (१ इ घटे का समय) होते हैं। रिविवार को ४था, ५वाँ ग्रई प्रहर, सोमको ७वाँ ग्रौर २रा, मंगल को ६ठा ग्रौर २रा, बुधको ५वा ग्रौर ३रा, बृहस्पित को ७वा तथा दवाँ, गुक्र को ४था ग्रौर ३रा ग्रौर शनिवार को १ला ६ठा तथा दवाँ ये ग्रईपहर सर्व कार्यों के लिये निषिद्ध हैं। इसे वार वेला दोप कहते हैं।

#### बत्तीसवां प्रकरण

# विविध विचार

तिथि के आधे भाग का नाम 'करण' है। भद्राभी एक 'करण' है। भद्रा विचार-किन-किन तिथियों के अर्घ भाग (३ भाग को) भद्रा कहते हैं यह नीचे बताया जाता है।

| कृष्ण पक्ष     | तिथि | पहिला 🤰     | भाग  | या दूसरा है भाग |
|----------------|------|-------------|------|-----------------|
| (क) "३ "       | ₹    | ग्रन्तिम है | तिथि | मान             |
| (朝) " "        | 9    | प्रथम "     | 11   | 12              |
| (ग) " "        | 80   | ग्रन्तिम "  | 11   | "               |
| (ঘ) " "        | 88   | प्रथम "     |      |                 |
| (ङ) गुक्ल पक्ष | न ४  | ग्रन्तिम "  | 53   | 11              |
| (च) "          | 4    | प्रथम "     |      |                 |
| (ন্ত্ৰ) "      | 88   | ग्रन्तिम ,, | 22   | **              |
| (জ) "          | १४   | प्रथम "     | 11   | "               |

उदाहरण के लिए कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यदि ४८ घड़ी है तो अन्त की २६ घड़ियों में भद्रा मानी जावेगी। भद्रा में प्रायः घुम कार्यं नही करते हैं। कूर कमें, मारण, उच्चाटन, भैस, ऊँट या घोड़ा सम्बन्धी कार्यं, अग्नि-कमें, बधन आदि उग्र-कमें भद्रा में किये जा सकते हैं। कुछ शास्त्रकारों का मत है कि यदि भद्रा के समय मेष, वृष, ककें या मकर में चन्द्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है और इसमें गुम कमं कर सकते हैं। यदि सिह, वृश्चिक, कुंभ या मीन राशि का चन्द्रमा भद्रा के समय हो तो वह पृथ्वी लोक पर वास करती है और इस समय किया हुआ सर्वकार्य विनाश होता है। यदि भद्रा के समय मिथुन, कन्या, तुला या धन का चन्द्रमा हो तो पाताल लोक मे भद्रा रहती है और धनागम कराती है। एक दूसरा मत यह है कि ऊपर जो (क), (ग), (ङ) और (छ) में भद्रा बताई गई है वे यदि दिन में होवे और (ख), (घ), (घ), (च),

श्रीर (ज) प्रकार की मद्रा यदि रात्रि में होवे तो गुभ है। एक अन्य मत यह भी है कि कृष्ण पक्ष की भद्रा सिंपणी होती है इसलिए इसका प्रारंभिक भाग (क्योंकि सिंपणी के मुख में विप होता है) सदैव त्याग करना चाहिए। ग्रीर शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिक (विच्छ) होती है इस कारण इसकी ग्रन्तिम १ घडी, (क्योंकि विच्छू के पीछे के भाग में विप होता है) ग्रवश्य त्याग करना चाहिए। हमारा विचार यह है कि भद्रा का सदैव गुम कम में में त्याग करना उचित है। श्रावञ्यकता पडने पर स्वर्ग-पाताल वास ग्रादि या सिंपणी श्रादि का विचार करना चाहिए।

वैसे तो भद्रा में सभी गुम कर्म त्याज्य हैं कितु रक्षावन्धन म्रयात् राखी बाँधना तथा होली जलाना ये दो कथमपि नहीं करने चाहिए।

भद्रायां द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाग्लानी तथा । श्रावणी नृपति हन्ति ग्रामं दहति फालाुनी ।।

#### जनम-प्रकरण

## किस पाये में वालक का जन्म हुन्ना

प्राय समस्त राजस्थान मे यह प्रथा प्रचलित है कि जन्म-नाम के साथ-साथ ही बालक किस पाये मे जन्मा है यह भी बता दिया जाता है। इस 'पाये' का श्रयं श्रन्य प्रदेशों के ज्योतिषी नहीं समभते।

जिस तरह पलग के चार पाये होते हैं — उसी प्रकार द्वादश भावों को ४ भागों में विभाजित कर दिया गया है।

- (१) प्रथम भाव, छठा भाव, एकादश माव इसका नाम रखा गया है सुवर्ण पाद (सोने का पाया)।
- (२) द्वितीय भाव, पचम भाव, नवम भाव इसका नाम रखा गया है रजतपाद (चाँदी का पाया)।

- (३) तृतीय भाव, सप्तम भाव, दशम भाव इसका नाम रखा गया है ताम्र पाद (तॉबे का पाया)।
- (४) चतुर्थं भाव, ग्रष्टम भाव, द्वादश भाव (इसका नाम रखा गया है लौहपाद (लोहे का पाया)।

जन्म-लग्न से जिस भाव में चन्द्रमा हो उस भाव के अनुसार 'पाया' निर्धारित किया जाता है। प्रायः देहात के लोगों को यह याद नहीं रहता कि बालक का जन्म किस लग्न में हुआ था। नक्षत्र-चरण का ज्ञान नाम के प्रथमाक्षर से हो जाता है और नक्षत्र-चरण से चन्द्रमा का ज्ञान हो जाता है। 'पाये' से यह मालूम हो जाता है कि जन्म-कुण्डली में चन्द्रमा किस भाव में है। इस प्रकार जन्म-लग्न, जन्म चन्द्र तथा महादशा का स्थूल भभोग ज्ञात हो जाने से-बिना जन्म-कुंडली जाने भी काफी पता लग जाता है। यदि किसी को जन्म का वर्ष, मास यह भी मालूम हो तो नामाक्षर एव 'पाए' की मदद से पूर्ण कुडली तैयार हो सकती है। प्रायः 'चांदी का पाया' सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद 'तांबे का पाया' समक्ता जाता है। सुवर्ण का पाया तृतीय श्रेणी का तथा चंतुर्थ 'लौह पाद' निकृष्ट समका जाता है।

साधारणतः षष्ठ, अष्टम, द्वादश के अतिरिक्त अन्य स्थानों में चन्द्रमा अच्छा समभा जाता है। परन्तु इसमे जो स्थूल विभाग किया है वह, मालूम होता है 'गोचर' विचार से प्रभावित होकर किया गया है—इसी कारण चतुर्थं, अष्टम, द्वादश को निकृष्ट कोटि में रखा गया है।

#### बालक के जन्म क समय ग्ररिष्ट विचार

गंडान्त विचार :- (१) पड़वा, षष्ठी और एकादशी तिथि के प्रारंभ की एक-एक घडी और ग्रमावास्या, पचमी, दशमी तथा पूर्णिमा तिथियों की श्रन्तिम एक-एक घड़ी को गडान्त कहते हैं।

(२) ग्राश्लेषा, ज्येष्ठा ग्रौर रेवती नक्षत्रों की ग्रन्तिम दो-दो

षड़ियाँ तथा ग्रब्विनी, मधा ग्रीर मूल नक्षत्रो की प्रारम्भिक दो-दो घड़ियों को नक्षत्र-गडान्त कहते हैं।

(३) कर्क, वृञ्चिक और मीन लग्नो की अन्तिम आयी-आयी घडी तथा सिंह, धनु और मेप लग्नो की प्रारम्भ की आधी-आधी घड़ी को लग्न-गंडात कहते हैं।

'सारावली' में लिखा है :

"जातो न जीवित नरों मातुर पथ्यो भवेत्स्वकुल हन्ता । यदि जीवित गंडान्ते यहुगजतुरगों भवेद्भूषः ।। श्रर्थात् गडान्त में जन्म लेने वाला वालक प्राय नहीं जीता है यदि जीवित रहता है तो माता के लिए क्लेशकारक होता है किंतु रवय बहुत ऐश्वर्यशाली होता है।

सारावलीकार ने कर्क—सिह, वृश्चिक—धनु, मीन—मेष, इन लग्नो की सिंघयों को गडान्त माना है।

जन्म-नक्षत्र से ग्रिरिट विचार—लोकाचार यह है कि यदि (क) निम्निलिखित किमी भी नक्षत्र में बालक या वालिका का जन्म हो तो जन्म के २७ वे दिन के बाद जब पुन जन्म-नक्षत्र ग्रावे तब उस नक्षत्र की शांति करनी चाहिए।

श्रव्विनी, ग्राश्लेपा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती ।

(स) जिस नक्षत्र में सतान पैदा हुई है यदि सतान के माता या पिता या सहोदर भाई या वहन का वही नक्षत्र हो तो इसकी भी शांति करनी चाहिए। इसे 'एक नक्षत्र-जनन-शांति' कहते हैं।

श्रावलेषा, न्येण्ठा ग्रीर मूल नक्षत्री का विशेष विचार

(१) यदि आवलेपा नक्षत्र की प्रथम ५ घडी मे बालक का जन्म हो तो ऐव्वर्य-प्राप्ति, दूसरी ७ घडी मे जन्म हो तो पिता को कप्ट, तीसरे भाग की २ घडी मे माता को कप्ट, चौथे भाग की ३ घड़ी मे विशेष कामी हो, पाँचवे भाग की ४ घडी मे पितृ-भित्त , छठे भाग की ८ घडी में वली (शक्ति सम्पन्न), सात

भाग की ११ घड़ी में स्वष्त (अपना नाश करने वाला); श्राठवे भाग की ६ घड़ी में त्यागी, नवे भाग की ६ घड़ी में भोगी श्रौर १० वे भाग की ५ घड़ी में घनवान होता है। ये जो १० विभाग किये गये हैं वे ग्राश्लेषा नक्षत्र का समय ६० घड़ी मान कर किये गये हैं। यदि सम्पूर्ण श्राश्लेषा नक्षत्र ६० से श्रिष्ठिक या कम हो तो उसी श्रनुपात से प्रत्येक भाग को बढ़ा या घटा लेना चाहिए।

(२) ज्येष्ठा नक्षत्र विचार—ज्येष्ठा नक्षत्र के छै-छै घड़ी के १० भाग करे। प्रत्येक भाग में उत्पन्न बालक-बालिका का निम्नलिखित फल है:

१ ली ६ घड़ी--नानी को श्रशुभ।

२ री " - नाना को कष्ट।

३ री '' " — मामा को कष्ट।

४ थी " " -- माता को कष्ट।

५ वी " " --स्वयं बालक-बालिका को।

६ ठी " " --गोत्रक्षय (कुटुम्ब में भ्रन्य व्यक्ति को)।

७ वी " — दोनों परिवारों को (मातृ-कुल तथा पितृ कुल)।

न वी " " — बड़े भाई को कष्ट ।

ह वी " " --- इवशुर को कष्ट।

१० वी " " --सब कुटुम्ब को कव्ट।

यदि नक्षत्र-मान ६० से कम या अधिक हो तो उसी हिसाब से प्रत्येक ६ घड़ी का भाग अधिक या कम कर लेना चाहिए।

(३) मूल नक्षत्र जन्म का फल मूल नक्षत्र को एक वृक्ष मान कर इसका मान ६० घड़ी मान निम्नलिखित फलादेश किया गया है।

> मूल वृक्ष ==६० घड़ी १ ला भाग---- घड़ी--जड़--मूल नाश।

२ रा भाग—६ " — स्तम (तना)— घन हानि ।
३ रा " — ११ " — त्वचा (छाल) — भ्रातृ नाश ।
४ था " — १ " — शाखा (डालियाँ) — मातृ कष्ट ।
५ वाँ " — १४ " — पत्ते — परिवार-क्षय ।
६ ठा " — ५ " — पुष्प— ऐश्वयँ प्राप्ति— (राजमत्री हो) ।
७ वाँ " — ४ " — फल— राजा के समान हो ।
६ वाँ " — ३ " — शिखा (वृक्ष की चोटी) — श्रत्पायु हो ।

उपर्युंक्त फल नक्षत्र मान ६० घडी मान कर किया गया है। यदि नक्षत्र मान अधिक-कम हो तो अनुपात से भिन्न भागों में परिवर्तन कर ले। जन्म के समय कष्ट-कारक नक्षत्र हो तो उसकी शांति करनी चाहिए। शांति का प्रकरण कर्म-काण्ड की पुस्तको में देखिये।

# तेतीसवाँ प्रकरण मेलापक

#### विवाह मेलापक चन्न

किसी कन्या और किसी वर की कु डिलयां देखकर यह बताना कि दोनो का विवाह ग्रुस रहेगा या नही, जन्म-कुण्डली मिलाना कहलाता है। इसे मेलापक भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक कुण्डली को ग्रलग-ग्रलग भी देखकर यह कहा जा सकता है कि पित सुख या स्त्री-सुख कैसा है। किन्तु वहुत बार ऐसा होता है कि ग्रलग-ग्रलग दोनो जन्म-कुण्डलियाँ अच्छी होने पर भी—यदि उन दोनो व्यक्तियों का विवाह हो जाये तो परिणाम ग्रनुभ हो जाता है। उदाहरण के लिए मधु (शहद) स्वय उत्तम पदार्थ है ग्रीर घी भी

उत्तम पदार्थ है किन्तु यदि दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाय तो विष बन जाता है। या अन्य उदाहरण लीजिए—नींबू का रस अपने शुद्ध रूप में उत्तम वस्तु है। पीतल का गिलांस भी अपनी जगह उत्तम वस्तु है किन्तु यदि नींबू के रस को पीतल के गिलांस में रख दीजिए तो विकृत हो जावेगा। यही सिद्धान्त कन्या और वर की कुण्डली में लागू होता है। दोनों कुण्डलियों का स्वतत्र विचार तो करना ही चाहिए कि शरीर सुख, सतान भाव, पित सुख (या स्त्री सुख), भाग्य, राज योग आदि कौन-कौन से भाव अच्छे हैं और किनमें न्यूनता है। इस प्रकार के विचार में जब कुण्डली ठीक हो तब ही मिलान करना चाहिए।

यदि किसी वर की कुण्डली में अल्पायु योग हो और प्रवल मारकेश की दशा आने वाली हो, कूर ग्रह केन्द्र में हो, लग्न और लग्नेश निर्बल हो तो ऐसे वर की कुण्डली मिलानी ही नही चाहिए। प्रथम खण्ड में जन्म-पत्र-सम्बन्धी बहुत से सिद्धान्त दिये गये हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति यहाँ नही की जा रही है। यदि आप कन्या की ओर से जन्म-कुण्डली मिला रहे हैं तो सर्वंप्रथम यह देखिये कि जिस वर का जन्म-पत्रआपके पास आया है वह दीर्घायु है या नही। यदि आप वर की ओर से जन्म-कुण्डली मिला रहे हैं तो यह देखिये कि जिस कन्या की जन्म-कुण्डली आपके पास आई है वह 'विष-कन्या' तो नही है। निम्नलिखित योगो में 'विष-कन्या' उत्पन्न होती है।

- (१) द्वितीय तिथि, र्विवार श्रीर शतमिषा नक्षत्र या श्राक्लेषा नक्षत्र।
- (२) द्वादशी तिथि, रविवार, कृत्तिका, विशाखा या शतिमा निसन्न ।
- (३) सप्तमी तिथि, मंगलवार और भ्राक्लेषा, शतिभषा या विशाखा नक्षत्र।

- (४) द्वादशी तिथि, मगलवार, शतिभषा नक्षत्र।
- (५) द्वितीया तिथि, शनिवार, आश्लेपा नक्षत्र।
- (६) सप्तमी तिथि, शनिवार, कृत्तिका नक्षत्र।
- (७) द्वादशी तिथि, शनिवार, कृत्तिका-नक्षत्र।

ग्रहों से भी 'विप-कन्या' योग होते हैं, वे निम्नलिखित हैं

- (१) छठे स्थान में एक पाप ग्रह ग्रीर दो सौम्य ग्रह हो।
- (२) लग्न मे शनि, पचम में सूर्य ग्रीर नवम मे सगल हो।
- (३) दो पाप ग्रह छठे स्थान में, एक पाप ग्रह, लग्न में दो शुभ ग्रह हो।

#### मूल नक्षत्रादि दोप

इसके अतिरिक्त चाहे वर हो चाहे कन्या निम्निलिखत नक्षत्रों में पैटा हुए वर या कन्या क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं यह नीचे दिया जाता है—

- (१) यदि मूल नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण मे उत्पन्न हो तो ऐसा लड़का-लड़की श्वगुर के लिए श्रनिष्ट-कारक है।
- (२) यदि श्राश्लेशा नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थं चरण मे उत्पन्न हो तो सास के लिए हानिकारक है।
- (३) यदि विशासा के चतुर्य चरण में उत्पन्न हो तो ऐसी सड़की देवर (या लड़का हो तो छोटे साले के लिए) कष्टकर है।
- (४) यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्यं चरण में जन्म हो तो लडकी ग्रपने जेठ के लिए (पति के वडे भाई) ग्रौर लडका पत्नी के वडे माई के लिए कप्टकारक होता है।

#### विष-कन्या भ्रादि दोषों का परिहार

उपर जो दोप वताये गये हैं, उनमें उत्पन्न लड़के या लड़की के लिए गाति करनी चाहिये। ग्रीर यदि कन्या में मंगलीक दोप या विप-कन्या दोप ग्रविक हो तो ऐसे वर से विवाह करे जिसकी जन्म- कुंडली में दीर्घायु योग उत्तम हो और मगलीक दोष श्रिधिक हो।
ऐसा होने से कन्या का मङ्गलीक दोष कम हो जाता है। यदि
कन्या की जन्म-कुडली में विष-कन्या दोप या वैषव्य दोष हो किन्तु
जन्मलग्न या चन्द्रलग्न से सप्तम स्थान में सप्तमेश या गुभग्रह हो
तो विषकन्या-जनित दोष तथा वैषव्य दोष को दूर करते हैं:

लग्नाद् विधोर्घा यदि जन्म काले शुभ प्रहो वा मदनाधिपद्य । धूनस्थितो हन्त्यनपत्य दोषं बैधव्य दोषं च विषागनास्यम ।।

यदि सप्तमेश बलवान् शुभ स्थान स्थित हो और सप्तम भाव पर शुभग्रहों की, विशेषकर बलवान् बृहस्पति की विशेष दृष्टि हो तो म्रन्य दोषों की निवृत्ति करते हैं।

#### मंगलीक दोष विचार

सूर्यादि नौ ग्रहों में चन्द्रमा, बुघ, बृहस्पति, शुक-मेलापक विचार में शुम माने जाते हैं। मगल सबसे अधिक कूर समका जाता है। शनि भी कूर गिना जाता है राहु और केतु भी कूर माने जाते हैं। सूर्य को भी कूर मानते हैं। जन्म-कुडली विचार में मङ्गल को सबसे अधिक पापी मानने के कारण इस दोष को बोलचाल की भाषा में मङ्गलीक दोष कहते हैं, परन्तु वास्तव में म०, श०, रा०, के०, सू०, इन पाँचों का विचार करना चाहिए। मंगलीक दोष की फौज में ये पाँचों ही हैं। इनका नेता मगल है।

- (१) यदि किसी जन्म-कुडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, श्रष्टम या द्वादश स्थान में मङ्गल हो तो मङ्गलीक दोष होता है। कोई-कोई जन्म-लग्न से द्वितीय मी मङ्गल दोष मानते हैं।
- (२) जिस प्रकार कपर जन्म-लग्न से विचार किया गया है उसी प्रकार चन्द्रलग्न से भी विचार करना चाहिए। जितना दोष जन्म-लग्न से विचार में मामा जाये उससे ग्राधा चन्द्र-लग्न से

मानना चाहिए। जन्म-कुंडली में चन्द्रमा जिस राशि मे हो उस राजि को जन्म-स्थान पर रखकर जिस राशि मे जो ग्रह हो वैसा ही स्थापित करने से चन्द्रलग्न की कुंडली वनती है।

(३) जिस प्रकार चन्द्रलग्न से विचार किया है उसी प्रकार गुक्र लग्न से भी विचार करना चाहिए। जो दोष जन्म-लग्न से विविध स्थानो मे मङ्गल का वताया गया है उसका चतुर्थ शुक्र लग्न से मानना चाहिए।

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुने । कन्याभर्तु विनाशाय भर्ता पत्नीविनाश कृत् '। जामित्रे च यदा सौरिलंग्ने वा हिंबुकेऽपवा । इष्टमे द्वादशेवापिभीमदोषविनाशकृत् ।।

इसका ग्रायय यह है कि ऊपर (१) में जिन स्थानो मे मङ्गल को दोपयुक्त माना है उन स्थानो में दूसरी जन्म-कुंडली मे मङ्गल हो या गनि हो तो एक-दूसरे के दोप को काटता है।

श्चित्रभाष्ट्रिय वाकश्चित्पापो वा तावृशो भवेत् । तेरवेव भवननेप्वेव भीमदोप विनाशकृत् ।।

इस ब्लोक का श्रागय यह है कि क्षित, भीम या श्रन्य पाप-ग्रह—जितने दोपकारक स्थानों में वर की कुण्डली में हो उतने ही कत्या की जन्म-कुंडली में भी होने चाहिए।

#### तूलनात्मक विचार

हमारे विचार से यदि मगल के दोप की मात्रा १६ आना मानी जावे तो जनि की १२ आना, राहु की १० आना, केतु की द आना और सूर्य की ४ आना दोप की मात्रा माननी चाहिए। इसमें भी यह तारतम्य कर छेना उचित है कि जिस कूर ग्रह का विचार किया जा रहा है वह लग्न, द्वितीय आदि किस स्थान में है।

(क) जो कूर ग्रह सप्तम या अण्टम में होते हैं वे विशेष पीड़ा-कारक होते हैं। उनकी अपेक्षा चतुर्थ और द्वादश में कम पीड़ा करते हैं, उनकी भ्रपेक्षा लग्न में कम और द्वितीय में उससे भी कम।

(ख) जिस कूर ग्रह का विचार किया जा रहा हो। वह यदि उच्च राशि या स्वगृही हो तो कम दोष करता है यदि श्रिष्ठिमित्र या मित्र राशि में हो तो सामान्य दोष करता है। यदि श्रिष्ठिशतु या शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो बहुत श्रिष्ठक मात्रा में दोष करता है। इस प्रकार ग्रह किस स्थान और किस राशि में हैं यह विचार कर तथा किन वर्गों में है और किन ग्रहों से वीक्षित है इसका विचार करते हुए जब दोनों जन्म-कुण्डलियों में कूर ग्रह-जनित दोष समान श्रावे तब निम्नलिखित प्रकार से कितने गुण मिलते है यह निश्चय करना चाहिए।

गुण:—कुल गुण ३६ होते हैं। 'वर्ण' का १, 'वर्घ' के २, 'तारा' के ३, 'योनि' के ४, 'राशीश' ग्रह के ५, 'गण' के ६, 'मकूट' के ७, तथा 'नाडी' के ८। इस प्रकार कुल ३६ गुण हुए। यदि वर भीर कत्या के १८ गुण मिल जावे तो विवाह ज्योतिषसम्मत हो जाता है। एक अन्य मत है कि १६ गुण मिले तो निद्य (निद-नीय), २० मिले तो मध्यम, ३० मिलें तो उत्तम भीर ३० के ऊपर उत्तमोत्तम समझना चाहिए।

गुणैः षोशडभिनिन्छं मध्यमा विशतिस्तया। श्रेष्ठं त्रिशद्गुणं यावत्परतस्तूत्तमोत्तमम् ॥

ये गुण जन्म-नक्षत्र के आधार पर मिलाये जाते हैं। शुद्ध पंचाग द्वारा सर्वप्रथम यह निश्चय करना चाहिए कि जन्म के समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में था। जन्म-नक्षत्र के अनुसार वर्ण, वश्य, आदि निम्नलिखित होते हैं। यदि जन्म का नक्षत्र ज्ञात न हो तो दोनों के नाम के प्रथम अक्षर से नक्षत्र स्थिर करना चाहिए।

> श्रज्ञातजन्मनां नृणां नाम्निमं परिफल्पयेत्। तेनैव चिन्तयेत्सर्वं राज्ञिक्टादि जन्मवत्।। जन्ममं जन्मधिष्ण्येन नामधिस्घ्येन नामभम्। व्यत्प्रयेन यदा योज्यं दम्पत्योनिधनं भवेविति।।

श्रयीत् यदि जन्म-नक्षत्र ज्ञात न हो तो नाम के प्रथमाक्षर से मेलापक विचार करना चाहिए। किन्तु ऐसा न करे कि एक का तो जन्म-नक्षत्र छे छे और दूसरे के नाम का श्रक्षर। ऐसा मेलापक अगुभ होता है। किस नाम के प्रथम श्रक्षर से कौन-सा नक्षत्र लेना यह २५वे पृष्ठ पर बताया गया है।

(१) यदि जन्म-नक्षत्र अस्विनी हो तो मेष राशि, क्षत्रिय वर्ण, चतुष्पद वस्य, भ्रज्व योनि, राशीश मगल, देव गण, भ्रादि

नाडी होती है।

(२) भरणी नक्षत्र हो तो मेप राशि, क्षत्रिय वर्ण, चतुष्पद वैष्य, गज योनि, राशीश मंगल तथा मध्य नाड़ी होती है।

(३) (क) कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण हो तो मेव राशि, क्षत्रिय वर्ण, चतुष्पद वैश्य, छाग योनि, राशीश मगल, राक्षस गण श्रौर श्रंत नाडी होती है।

(ख) कृतिका नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय या चतुर्थं चरण हो तो वृष राजि, वैज्य वर्णं, चतुष्पद चर्यं, छाग योनि, राशीश धुक्रं, राक्षस गण तथा अन्त न डी होती है।

(४) यदि रोहिणी नक्षत्र मे जन्म हो तो वृष राशि, वैश्य वर्ण, चतुष्पद वैश्य, सर्प योनि, गुक्त राशीश, मनुष्य गण तथा ग्रत

नाडी होती है।

(प्र) (क) मृगशिर नक्षत्र के प्रथम भीर द्वितीय चरण में जन्म हो तो वृष राजि, वैञ्य वर्ण, चतुष्पद वैश्य, सर्प योनि, राशीश शुक्र, देव गण तथा मध्य नाडी होती है।

(ख) मृगशिर नक्षत्र के तृतीय तथा चतुर्थ चरण मे जन्म हो तो मिथुन राजि, जूद्र वर्ण, मानव वैस्य, सर्प योनि, राशीश सुक,

देवगण तथा मध्य नाडी होती है।

ग्रस्व (धोड़ा), गज (हाथी), मेष (मैंडा), स्वान (कुत्ता), मार्जार (विक्ती), मूपक (चृहा), महिप (भैंस), ब्याघ (शेर), मृग (हरिया), घानर (वन्दर), नकुल (नेवला), सिंह (शेर)।

(६) यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो मिथुन राशि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, श्वान योनि, राशीश बुध, मनुष्य गण और आदि नाडी होती है।

(७) (क) यदि पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा चरण हो तो मिथुन राशि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, मार्जार योनि,

राशीश बुध, देवगण तथा ग्रादि नाडी होती है।

(ख) यदि पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण हो तो कर्क राशि, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य जलचर, मार्जार योनि, राशीश चन्द्रमा, देवगण तथा भ्रादि नाड़ी होती है।

(८) यदि पुष्य नक्षत्र हो तो कर्क राशि, ब्राह्मण वर्ण, जलचर वैदय, छाग योनि, राशीश चद्र, मनुष्यगण तथा मध्य नाड़ी होती है।

(१) यदि आश्लेषा नक्षत्र हो तो कर्क राशि, ब्राह्मण वर्ण, जलचर वैश्य, मार्जार योनि, चन्द्रमा राशीश, राक्षस गण तथा स्रत नाड़ी होती है।

(१०) यदि मघा नक्षत्र हो तो सिंह राशि, क्षत्रिय वर्ण, वन-चर बैरय, मूषक योनि, राशीण सूर्य, राक्षस गण तथा अत नाड़ी

होती है।

(११) पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से सिंह राशि, क्षत्रिय वर्ण, वनचर बैश्य, मूषक योनि, राशीश सूर्य, मनुष्य गण तथा मध्य नाडी होती है।

(१२) (क) उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण हो तो सिह राशि, क्षत्रिय वर्ण, वश्य वनचर, गौ योनि, सूर्य राशीश, मनुष्य गण

तथा श्रादि नाडी होती है।

(ख) उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा तथा चौथा चरण होने से कन्या राशि, वैश्य वर्ण का नर वैश्य, गौ योनि, राशीश बुध, मनुष्य गण तथा ग्रादि नाड़ी होती है।

(१३) हस्त नक्षत्र होने से कन्या राशि, वैश्य वर्ण, वैश्य नर,

महिष योनि, राजीज बुध, देव गण तथा आदि नाडी होती है।

(१४) (क) चित्रा नक्षत्र का पहला तथा दूसरा चरण हो तो कन्या राध्नि, वैष्य वर्ण, नर वैष्य, व्याघ्न योनि, राशीश बुघ, राक्षस गण तथा मध्य नाड़ी होती है।

- (न) परन्तु यदि चित्रा नक्षत्र का तीसरा तथा चौथा चरण हो तो तुला राधि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, व्याघ्र योनि, राशीश गुक्र, राक्षन गण ग्रीर मध्य नाडी होती है।
- (१५) स्वानि नक्षत्र हो तो तुला राशि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, महिष योनी, रागींग शुक्र, देव गण तथा श्रत नाडी होती है।
- (१६) (क) यदि विद्याला नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा चरण हो तो तुला रागि, शूद्र वर्ण, वैध्य नर, व्याघ्र योनि, राशीश शुक्र, राक्षम गण तथा ग्रत नाडी होती हैं।
- (न्व) यदि विशासा नक्षत्र का चीथा चरण हो तो वृश्चिक गांग, गांगीश मगस, शहाण वर्ण, कीट वैश्य, व्याघ्र योनि, राक्षस गण तथा अत नांडी होती है।

(१७) अनुराधा नक्षत्र हो तो वृश्चिक राशि, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य कीट, मृग योनि, राजीझ मगल, देव गण तथा मध्य नाडी होती हैं।

(१८) ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो वृश्चिक राशि, राशीश मगल, ब्राह्मण वर्ण, कीट वैश्य, मृग योनि, राक्षस गण तथा भ्रादि नाडी होती है।

(१६) यदि मूल नक्षत्र हो तो धनु राजि, राशीश वृहस्पति, क्षत्रिय वर्ण, नर वैज्य, ज्वान योनि, राक्षम गण तथा ग्रादि नाडी होनी है।

(२०) यदि पूर्वापाढा नक्षत्र हो तो घन राशि, राशीश वृहस्पति, क्षत्रिय वर्ण, वानर योनि, मनुष्य गण तथा मध्य नाडी होती है। विशेष यह है कि यदि पूर्वापाढ़ा नक्षत्र के महिस्से किये जावे ग्रीर प्रथम ग्राठवे हिस्से में जन्म हो तो नर बैश्य, यदि बाकी के ७ हिस्से मे जन्म हो तो चतुष्पद वैश्य होता है।

- (२१) (क) यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण हो तो धन राशि, राशीश बृहस्पति, क्षत्रिय वर्ण, चतुष्पद वैश्य, नकुल, योनि, मनुष्य गण तथा ग्रंत नाड़ी होती है।
- (ख) यदि उत्तरषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण हो तो मकर राभि, राशीश शनि, वैश्य वर्ण, चतुष्पद वैश्य, नकुल योनि, मनुष्य गण तथा मत नाड़ी होती है।
- (२२) यदि श्रवण नक्षत्र हो तो मकर राशि, राशीश शिन, वैश्य वर्ण, वानर योनि, देव गण तथा श्रत नाड़ी होती है। यदि श्रवण नक्षत्र के महिस्से किये जावे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय मे भागों में चतुष्पद वैश्य होता है, बाकी के पाँच मे भागों में जलचर वैश्य होता है।
- (२३) (क) यदि घनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण हो तो मकर राशि, राशीश शनि, वैश्य वर्ण, जलचर वैश्य, सिंह योनि, राक्षस गण तथा मध्य नाड़ी होती है।
- (ख) यदि घनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण हो तो कुभ राशि, राशीश शनि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, सिंह योनि, राक्षस गण तथा मध्य नाडी होती है।
- (२४) शतिमेषा नक्षत्र हो तो कुंभ राशि, राशीश शनि, शूद्र वर्ण, नर बैच्य, भ्रश्व योनि, राक्षस गण तथा आदि नाड़ी होती है।
- (२५)(क) यदि पूर्वामाद्र नक्षत्र का पहला, दूसरा तथा तीसरा चरण हो तो कु भ राशि, राशीश शनि, शूद्र वर्ण, नर वैश्य, सिह योनि, मनुष्य गण तथा आदि नाड़ी होती है।
- (ख) परन्तु यदि पूर्वामाद्रन क्षत्र का चौथा चरण हो तो मीन राशि, राशीश वृहस्पति, ब्राह्मण वर्ण, जलचर वैश्य, सिंह योनि, मनुष्य गण तथा ग्रादि नाड़ी होती है।

(२६) यदि उत्तराभाद्र नक्षत्र हो तो मीन राशि, राशीश वृहस्पति, ब्राह्मण वर्ण, जलचर वैश्य, गौ योनि, मनुष्य गण तथा मध्य नाडी होती है।

(२७) यदि रेवती नक्षत्र हो तो मीन राशि, राजीज बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण, जलचर वैश्य, गज योनि, देव गण तथा अन्त नाडी

होती है।

ठपर जन्म-नक्षत्र के अनुसार वर्ण, वैश्य, योनि, राशि, राशीश, गण और नाडी ये ७ वाते वताई गई हैं। द वी चीज है तारा-विचार। यह नीचे दिया जाता है। वर के जन्म-नक्षत्र से कन्या का जन्म-नक्षत्र पिनना चाहिए और यदि ६ से अधिक आवे तो ६ से माग देकर शेप निकाल नीजिये। इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के जन्म-नक्षत्र तक गिनिये। यहाँ भी यदि ६ से अधिक आवे तो ६ से माग देकर शेप ले जीजिये। अब जो दो सख्याये आई हैं उनको नीचे के चक्रो में देखिये। 'वर' के नीचे खड़ी पक्ति से और कन्या के सामने

याडी पितत में सीर कोप्टक में जो सख्या आवे और कितने गुण प्राप्त हुए यह लिख लीजिये। इसी प्रकार नीचे के वणंग वैञ्य, योनि, राशिग राशीया, गण, तारा, और नाडी मिलानमें कितने-कितने गुण प्राप्त हुए यह भी लिखकर जोडिये कि ३६ में से कितने गुण प्राप्त होते हैं।

|   | ४ घोनिवृत्ताः । वरः |          |         |     |     |       |       |      |     |      |       |      |      |         |      |
|---|---------------------|----------|---------|-----|-----|-------|-------|------|-----|------|-------|------|------|---------|------|
|   |                     | सम्ब     | 12      | Ħ   | #   | ब्वान | माजार | नेपन | 1   | महित | ब्याध | 1010 | बामर | न्द्रुक | सिंह |
|   | अस्य                | Y        | 2       | ą   | २   | 3     | 3     | 3    | 1   | ۰    |       | 1    | 3    | 2       | Ľ    |
|   | गुज                 | ?        | *       | 3   | 12  | 3     | 9     |      | *   | 3    | 3     | _\$  | ચ    | 3       | _•   |
|   | भेष'                |          | 3       | Y   | 3   | 3     | 197   | 100  | -   |      |       | _3   | ٥    | 3       | _{1} |
|   | सर्ग                | 2        | 3       | 3   |     |       | 1     | *    | 3   | ٦    | 3     | ~    | _ {  | ٥       | _3   |
| E | स्वान               | 3        | 12      | 3   |     |       | 1     | 7    | 3   | -1   | 2     |      | 3    | ₹       | _3   |
|   | भार्भार             | 3        | 7       | 1   |     | .*    | ¥     | ٥    |     |      | 3     | -    | 3    | -₹      | -1   |
|   | मूरक                | 3        | 3       | 7   |     | 7     | •     | ×    | _ 1 | 3    | ₹     | 7    | 2    |         | 4    |
|   | षी                  | Ĩ        | 7       | 7   | 7   |       | 77    | 100  | Ľ   | Ľ    | ಿ     | 3    | 7    | - 3     | _1   |
|   | महिप                |          | 7       | 197 | 3   | 7     | _₹    | _1   | _ ] |      | 3     | -3   | 3    | _3      | 4    |
|   | ब्याघ               | _1       | _₹      | .3  | . 0 | 3     | 3     | _3   | ಼ಿ  | ᅽ    | 4     | _3   | 2    | _3      | _]   |
|   | सूर्य               | اساساساس | 1       |     | 3   |       | _1    |      | _1  | _3   | 깈     |      | 3    | 3       | _{1  |
|   | वानर                | 3        | les los | •   |     | 3     | 3     | 3    | 3   | _3   | 3     | 3    | ¥    | 3       | _]   |
|   | নকুত                | 3        | 3       | 3   | _•  | 3     | _     | 1    | 3   | 2    | 3     | _3   | 3    | _]      | -3   |
|   | सिंह                | G        | ٥       | 1   | 3   | থ     | 3     | 7    | 1   | _1   | 1     | 1    | 훠    | 4       | Y    |

|                     |                           | =1           | 7.5                |          |                       |                 |       |            | -  |     | _          | -   |
|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------|------------|----|-----|------------|-----|
|                     | or we we were             |              | 2 2                | lar lar  | 4                     |                 | 140   | 44         | धा |     | -51        |     |
|                     | n w w w                   | <u>ت ام</u>  |                    | ar ar    | _                     | RE .            |       |            |    |     | 3          | 3   |
|                     | القاه القالقاو            | <u>ة ا ه</u> | ه اج               | 12.2     | 2                     |                 | 1=1   | -1         | 3  | =   | 3          | 3   |
| 2                   | اجم الم اس الماس          | ہا⊊          | ستة إم             | lartar   | 6                     | he-             | امرا  | 9          | =1 | -5" |            | **  |
|                     | القاه القالقالو           | .15          | ٦,                 | EE       | 1 =                   | ار<br>وروا<br>ح | 100   | = }        | 5  | =   | 5          | 7   |
|                     | اس المالم المام           | <u>ٿ</u>     | JE                 | س ا س    | Į,                    | 1 J             | أحزر  | 5          |    | 3   | AV.        | =   |
| ३ सारागमाः          | القارة القالقانية         | ماء          | =                  | ي الله   | F                     | 10 13           | 150   | 7          | ~  | 70  | =          | Ξ   |
| 100                 | (=,                       | ĒĪ           | 1=                 | lar ar   | ५ यहमैध्यातुवाः । वरः |                 | احوار | <u></u>    | 3  | 3   |            | -   |
|                     | Us (ms (ms (ms)           | =1           | 1=                 | ( I      | 3                     | Bel 3           | -()-  | F61 (      |    |     |            | _   |
| 1                   | on white on the           | 30 10        | <u>رد ایم</u>      | IN IN    |                       |                 |       |            | E. | ۳,  |            | 售   |
| <b>_</b>            | 1313101                   |              | 1 -                | 2 1 9 1  | 0.0                   |                 | . 0   | म्<br>व    |    |     |            |     |
| 2                   | F 101010                  |              | 軍门                 | 171      | 216                   | 1 1 2           |       |            |    | 0   |            | -   |
| ८ नाशी गुणा. । बर   | # 10 010                  |              | Eol                | 121      | 1,0                   | 1210            | 1     |            | -  |     |            |     |
| 탉                   | F 1017                    |              | FL                 | 910      | <u>。  5</u>           | 1010            |       | 2          | 0  | 9   | •          | 9   |
|                     |                           |              |                    | 0 0 1    | 210                   | 1013            | 12    | •          | 9  | 9   | 9          | 9   |
| E                   | मादि<br>मध्या             |              |                    | اواه     | 00                    | 12 3            | 9     | 9          | •  | 2   | 9          | 0   |
| 2                   | (제 대 ) 해                  | -            | 100                | 9 0      | 0 9                   | 20              | 9     | 9          | 9  | 9   | 0          | •   |
| 1                   | l hath                    | भक्टगुणाः    | 16                 | 0 0      | 212                   | 0 12            | 9     | 9          | 9  | 0   | 0          | 3   |
| <b>_</b>            |                           | Ę,           | 里                  | 0 9      | 9 0                   | 9 9             | 19    | 9          | 0  | 0   | 9          | •   |
|                     | 12 12 10 10               | #            |                    | 9 91     | • । ७                 | 1012            | 9     | 0          | 0  | 9   | 9          | 6   |
| 10                  | F  2,100,0                | 9            |                    | 9 0      | 9 0                   | 1919            | 0     | o          | 9  | 0   | 0          | 9   |
| ~<br>E              | Air wo wo                 |              | <u> </u>           | 19       | 019                   | 1914            | 0     | 9          | 0  | 0   | ا<br>( و ا | 3   |
| गणमुणाः १ वरः       |                           |              | then,              | 9101     | 9,9                   | 0 0             |       | 0          |    | 9   | (9)        | -   |
| F                   | देव<br>मनुष्य<br>राष्ट्रस |              | 生                  | 1 - 1    | - 1-                  |                 | 1     |            |    |     |            | L   |
| 4                   |                           |              | П                  |          |                       | !               |       |            |    |     |            |     |
| _                   | litath                    |              | 4                  | r brec   |                       | 担               | 100   | <b>1</b>   | 1  | Ħ   | 160        | क्त |
|                     |                           | م ا          | <u>Ц</u>           |          | 1                     |                 | 1     |            | -  |     | 1          | _   |
|                     | Fe   1   1                |              |                    | de l     |                       |                 | 01,   |            |    |     |            |     |
| 4                   | 410   0   0   0           | ~            |                    | _10      | , 1                   | اسا             | 17    | _          |    |     |            |     |
| _                   | 10 000                    | ~            | K                  | मा.<br>ज | -                     | ا ما =          | ~!.   | _          |    |     |            |     |
| Ë                   | =   ~   ~   ~             | ~            |                    | 븄        | <u>~ </u>             | -1=1            | 0 10  |            |    |     |            |     |
| क्षिवाहे वर्णाणाः । | 111                       |              | २ वत्र्यगुणाः । वर | þ        | ماره                  | 7100            | 919   | 1          |    |     |            |     |
| 6                   |                           |              | E.                 |          | w.                    | . Ivi           | ایرا  | 7          |    |     |            |     |
| 僧                   | बाह्य<br>सन्निय<br>बैश्य  |              | 6                  |          | बतुष्पद               | मांच<br>बाल्य   | विनवर | <u>u</u> [ |    |     |            |     |
|                     | #   T   F   F             | E.           | 000                |          | 11 1                  | र । जि          | 14    | 6          |    |     |            |     |
| ~                   | 12-2                      | _            |                    |          |                       |                 |       | 7          |    |     |            |     |
|                     | <u>lituth</u>             | - 1          |                    |          | 12                    | ## <b>#</b>     |       | 1          |    |     | •          |     |

एक उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया जाता है। मान लीजिये वर का जन्म-नक्षत्र हस्त है और कन्या का जन्म-नक्षत्र पुष्य है तो मेलापक चक्र निम्नलिखित होगा ·

|       | पूर्ण गुण | वर    | प्राप्त गुण | कन्या    |
|-------|-----------|-------|-------------|----------|
| वर्ण  | 9         | वैश्य | 0           | वाह्यण   |
| वश्य  | כ         | नर    |             | जलचर     |
| तारा  | ŝ         | पचम   | १५          | बच्ठ     |
| योनि  | Y         | महिप  | Ŗ           | मेष'     |
| राणीग | ¥         | बुध   | १           | चन्द्रमा |
| गण    | £         | देव   | 3           | देव      |
| राभि  | 3         | कन्या | 6           | কর্ক     |
| नाडी  | 5         | भादि  | 4           | मध्य     |
| योग   | ३६        |       | २७          |          |
|       |           |       |             |          |

इस प्रकार ३६ में से २७ गुण मिलने से कु डॉलयो का मिलान घच्छा समका जाता है। ग्रव मेलापक सम्बन्धी कुछ विशेष नियम वताकर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(१) यदि वर और कन्या दोनों की राशि एक हो और नक्षत्र अलग-अलग हो तो श्रेंक्ठ है। यदि दोनों की राशियों भिन्न हो तो मध्यम। परन्तु यदि एक ही नक्षत्र एक ही राशि हो तो त्याज्य है। किसी-किसी का मत यह भी है कि यदि एक नक्षत्र में जन्म होने पर भी यदि भिन्न चरण में जन्म हो तो विवाह सम्मत है। (२) यदि अन्य गुण मिलते हो और नाडी में एक भी गुण प्राप्त न हो तो वर और कन्या—यदि दोनों ब्राह्मण हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों में गण मैत्री का विशेष विचार करना चाहिए। (३) कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र यदि द्वितीय पढ़े तो अच्छा नहीं समभा जाता।

#### चौतीसवां प्रकरण

# स्वामी-सेवक मेलापक-विचार

यदि यह देखना हो कि दो व्यक्तियों में स्वामी-सेवक का सम्बन्ध निभेगा या नही तो निम्निलिखित बातों का विचार करना चाहिए। जिसकी नौकरी की जाये या जो अपना अफसर हो उसकी स्वामी सज्ञा, जो नौकरी करे या मातहत हो उसकी सेवक सज्ञा।

- (१) स्वामी भीर सेवक दोनों के नाम के प्रथम प्रक्षर से विचार करे कि दोनों के क्या-क्या नक्षत्र होते हैं। देखिए पृष्ठ २४। इसके बाद उन नक्षत्रों की क्या योनि है यह २६७-२६६ पृष्ठ पर देखिये। मेलापक चक्र में बहुत से लोग योनि का अश्लील भ्रथं लेते हैं कितु वास्तव में मेलापक चक्र में जो योनि सज्ञा है उसका भ्रथं है कौनसा जीवधारी—कुत्ता, बिल्ली, मृग, वानर, गज, सपं, नकुल, मनुष्य भ्रादि ५४ लाख योनि के जीव इस पृथ्वी पर हैं। यही योनि का गुद्ध भ्रथं है। जैसे कुत्ते—बिल्ली या हरिण—शेर या सपं—नेवला या बिल्ली—चूहे का मेल नही हो सकता उसी प्रकार यदि दो मनुष्यों की भिन्त-भिन्न योनियों में परस्पर शत्रुता हो तो चाहे वे स्त्री-पुरुष हों चाहे वे स्वामी-सेवक, चाहे वे भ्रफसर-मातहत हो खटपट चलती है।
- (२) दोनों कि नाम के अनुसार जो राशि आवे उन राशियों के स्वामी परस्पर मित्र हो तो दोनों व्यक्तियों में प्रेम रहता है। यदि दोनों की राशि के स्वामी परस्पर शत्रु हों तो दोनो व्यक्तियों में शत्रुभाव रहता है। यदि दोनों राशियों के स्वामी में एक मित्र हो और दूसरा शत्रु हो (जैसे चद्रमा का बुध मित्र है किन्तु बुध का चन्द्रमा शत्रु है) तो एक व्यक्ति तो मित्र भाव रखता है किन्तु दूसरा मित्रभाव रखने पर भी शत्रुता रखता है। मित्रामित्र चक

पृष्ठ ३४ पर दिया गया है राशियों के स्वामी ३१वे पृष्ठ पर बताये गये हैं।

(३) दोनो की राजि एक-दूसरे से ६ठी, दवी नही होनी चाहिये।

### (४) वर्ग काकिणी विचार

- (१) ग्रासे या तक गरुड़ वर्ग।
- (२) क से ड. तक मार्जार वर्ग।
- (३) च से ञा तक सिह वर्ग ।
- (४) ट से ण तक ज्वान वर्ग।
- (४) त से न तक सर्प वर्ग।
- (६) प से म तक मूपक वर्ग।
- (७) यरलवम्गवर्ग।
- (८) गपसहक्षत्रज्ञ मेढा वर्ग।

इन म्राठो वर्गो को कम से गिनना चाहिए। पाचवा वर्ग भएना शत्रु होता है।

गरुड-सर्प वर, मार्जार-मूपक वर, सिह-मृग वर, स्वान-मेंढा वर । अपने वर्ग को दूना करना दूसरे का वर्ग जोड देना । जो जोड़ आवे उसको आठ से भाग देकर जो शेप वचे वह लिख लीजिए । इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के वर्ग को दुगना करना, अपना वर्ग जोड़ देना । जो जोड आवे उसमे = का भाग देकर जो शेष रहे वह लिख लीजिए । अव देखिए दोनो शेपो मे से कौनसा शेप अधिक है । इस शेप को 'काकिणी' कहते हैं ।

जिसका भ्रधिक जोष हो वही दूसरे का ऋणी (कर्जवार) होता है।

उदाहरण के लिए भगवानदास उर्फ भानु ग्रौर कुशकुमार इन हो व्यक्तियो का विचार करना है तो निम्नलिखित विचार होगा।

कुगकुमार के नाम के प्रारंभ में क स्नाता है इसलिए मार्जार वर्ग हुन्ना इसकी सख्या २ है। भगवानदास या भानु का प्रथम ग्रक्षर भ है-इसका वर्ग मूषक है। इसकी सख्या ६ है। दोनों एक-दूसरे से पाँचवे हैं इस कारण मैत्री का परिणाम तो कोई बहुत अच्छा नही होगा परन्तु 'वर्ग काकिणी' विचार निम्नलिखत प्रकार से किया जावेगा।

कुश का 'काकिणी शेष'

भ्रपना नाम कुश २×२=४ (अपने वर्ग को २ से गुणा किया जाता है)

दूसरे का नाम भानु ६ (दूसरे के वर्ग को वैसा ही रखा जाता है)

योग १० इसको म्राठ से भाग दिया तो वोष काकिणी २

भानुका 'काकिणी शेष'

अपना नाम भानु ६×२=१२ अपने वर्ग को २से गुणा किया जाता है दूसरे का नाम कुश = २ है दूसरे के वर्ग को नही)

योग १४ इसको न से भाग दिये तो बाकी ़ बचे ६। यह भानु की 'काकिणी' हुई।

मानु की शेव ६ है, यह कुश के शेष से अधिक है इसलिए भानु ऋणी या कर्जदार हुआ। पिछले जन्म में इसने कर्ज खाया या सो चुकाया नहीं सो इस जन्म में चुकायगा अर्थात् इस जन्म में कुशकुमार को मगवानदास उर्फ भानु से लाभ होगा।

विशेष यह है कि विवाह में तो जन्म-नक्षत्र की प्रधानता है किन्तु स्वामी-सेवक विचार में 'नाम' की प्रधानता है। इसी प्रसिद्ध नाम से 'योनि' 'वर्ग' तथा 'राशि' का विचार करना चाहिए।

विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे। जन्मराशेः प्रधानत्वं नाम राशि न चितयेत्।। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके। नामराशेः प्रधानत्वं जन्म राशि न चितयेत्।। ग्रथीत् सर्वमगल कार्यो में, यात्रा में, ग्रह-गोचर में, विचार में नाम की राशि का विचार न करे। देश, ग्राम, गृह, युद्ध, सेवा, (नौकरी), व्यवहार (मुकदमा या व्यापार) में प्रचलित (प्रसिद्ध) नाम की ही प्रधानता है। इसी से विचार करे।

कपर 'ग्राम' शब्द भ्राया है। ग्रधिकतर लोग ग्रामो मे ही रहते हैं। इस कारण ग्राम कहा। 'नगर' का विचार भी प्रसिद्ध नाम से करना चाहिए।

उदाहरण के लिये गोपेश कुमार भ्रोक्ता नाम के व्यक्ति की दिल्ली अनुकूल होगा या नहीं इसका 'वर्ग काकिणी' के अनुसार

## पेतीसवा प्रकरण यात्रा-प्रकरण

वैसे तो यात्रा शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार की यात्राये आ जाती हैं कितु विवाह-यात्रा दिरागमन यात्रा (गौना) आदि यात्राये ऐसी हैं जिनमे वहुत सी वाते देखनी पडती हैं। ऐसे मुहूर्त तो उत्तम पञ्चांग में ही देखकर निश्चित करने चाहिए। अच्छे पचांगों में विवाह और गौने के मुहूर्त्त दिए रहते हैं। उसके आसपास जो मुहूर्त्त यात्रा-विचार से शुभ हो यात्रा के काम में लाना चाहिए।

नोट--- भेंने स्वय श्रपने नाम तथा जिस नगर में मैं रहता हूं' 'दिल्ली' का उदाहरण दिया है।

दिल्ली में रहने से जाम होगा, क्योंकि दिल्ली का शेष 'काकियी' प्रधिक है---इसलिए डिल्ली ऋयी हुई ।

ग्रन्य प्रकार की यात्रा में क्या-क्या विचार करना यह नीचे बताया जाता है।

दिक्शूल — इसे लौकिक भाषा में दिशाशूल भी कहते हैं। सोमवार और शनिवार को पूर्व की ग्रोर दिक्शूल रहता है इसलिए इन दोनों वारो को पूर्व की ग्रोर नहीं जाना चाहिए। रिववार और शुक्रवार को पश्चिम की ग्रोर दिशाशूल रहता है इसलिए पश्चिम की ग्रोर यात्रा न करे। मंगल और बुधवार को उत्तर की ग्रोर दिशाशूल रहता है, इस कारण इन दोनों वारों को उत्तर की यात्रा मना है। बृहस्पितवार को दक्षिण की ग्रोर दिक्शूल होने के कारण उस दिशा की यात्रा का निषेध है।

यदि कोई स्थान (जहाँ जाना है) पूर्व से कुछ दक्षिण या उत्तर की भीर मुका हो तो उसे यात्रा के लिए पूर्व ही मानना चाहिए। इसी प्रकार नक्शा देखकर यह स्थिर करना उचित है कि गन्तव्य स्थान किस दिशा में है। थोड़ा-बहुत इघर या उधर होने से दिशा में भ्रन्तर नहीं मानते किंतु यदि नक्शा देखने पर गन्तव्य स्थान बिलकुल दो दिशाओं के बीच में पड़े तो ईशान, वायव्य, नैऋत्य, भीर भ्राग्नेय कोणो में निम्नलिखित वारों को दिक्जूल मानना चाहिए। शनि और बुध को ईशान (पूर्वोत्तर) की धीर दिक्शूल रहता है। मगल को वायव्य (पश्चिमोत्तर) कोण की ग्रोर। सूर्य, शुक्र को नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम कोण) और चन्द्रमा तथा बृह-स्पतिवार को आग्नेय (पूर्व-दक्षिण कोण) मे दिक्शूल रहने के कारण यात्रा निषिद्ध है। सामने दिक्शूल सर्वथा त्याज्य है। बहुत लोग दाहिने दिक्जूल को भी त्याज्य सममते हैं। उदाहरण के लिए सोमवार को पूर्व की ग्रोर दिक्शूल होता है ग्रौर ग्रापको उत्तर की ग्रोर यात्रा करनी है भौर भ्राप उत्तर की ग्रोर मुँह करके खड़े हों तो पूर्व ग्रापके दाहिनी ग्रोर पडेगा। इस कारण सोमवार को उत्तर यात्रा में दाहिना दिक्शुल हुआ। दाहिना या बायाँ या सामने

या पीछे—िकस दिशा मे शूल है यह विचार करते समय चार मुख्य दिशाग्रों का ही विचार किया जाता है।

पीठ पीछे दिक्शूल होना या वायाँ दिक्शूल होना यात्रा में उत्तम गिनते हैं। बहुत से लोग विशेष आवश्यकता होने पर, रात्रि को यदि यात्रा की जाये तो वार (रिववार, सोमवारादि) के कारण जो दिक्शूल बताया गया है, उसके दोप को नही मानते कितु अधिकत्तर विद्वानो का मत यही है कि—चाहे दिन हो चाहे रात हो—दिक् शूल मे यात्रा नहीं करनी चाहिए और दाहिना दिक्शूल भी बचाना चाहिए।

स्रित आवश्यकता होने पर यदि दिक्गूल के दिन यात्रा करनी पड़े तो वृहस्पित के वचनानुसार रिववार को घी खाकर, सोमवार को दूध पीकर, मगलवार को गुड खाकर, बुध को तिल खाकर, वृहस्पितिवार को दिध भोजन कर, गुक्रवार को जौ खाकर और शनि को उडद खाकर यात्रा करे तो दिशाशूल का दोप कम हो

जाता है।यथा--

सूर्यवारे घृतं प्राध्य सोमवारे पयस्तथा । गुड़मंगारके बारे बूचवारे तिलानिप ॥ गुड़बारे दिघ प्राध्य भुक्तवारे यवानिष । माषाभुक्तवा शनेर्वारे गच्छुञ्जूले न दोषभाक्॥

समय-शूल—जिस प्रकार बार के कारण दिशाशूल होता है उसी प्रकार समय शूल का भी निपेध है। उपाकाल में पूर्व की ग्रोर यात्रा नहीं करनी चाहिए। गोधूलि के समय पश्चिम यात्रा का निपेध है। मध्याह्व काल में दक्षिण की ग्रोर वात्रा न करे ग्रीर मध्य रात्रि में उत्तर की ग्रोर यात्रा निपेध है।

पूर्वाह्न मे (प्रातःकाल से १०१ वजे तक) रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तरा भाद्र इन नक्षत्रो में यात्रा नही करनी चाहिए। मध्याह्न (१०१ से ३ वजे तक) में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ,

भौर पूर्वाभाद्र, भरणी तथा मघा नक्षत्र में यात्रा निषिद्ध है। दिक्षण की म्रोर नक्षत्र-शूल रहता है। अपराह्म (३ बजे से ७ बजे तक) निम्नलिखित नक्षत्र हों तो यात्रा न करे—हस्त, भ्रश्विनी, पुष्य, क्योंकि इस समय नक्षत्र शूल रहता है। पूर्व रात्रि में निम्नलिखित नक्षत्रों में यात्रा निषिद्ध है: चित्रा, मनुराघा तथा रेवती। इसी प्रकार यदि मध्य रात्रि में यात्रा करना हो तो उग्र नक्षत्रों में यात्रा उचित नही। निम्नलिखित उग्र नक्षत्र हैं—माद्रा, माश्लेषा, ज्येष्ठा भौर मूल। भौर यदि रात्रि के भन्त में—३ बजे के बाद यात्रा करनी हो तो पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा तथा शतिभषा मे यात्रा करना उचित नही। कुछ नक्षत्रों की विशेष त्याज्य घड़ियाँ बताई गई हैं भावश्यकता होने पर उन घडियों को छोड़कर यात्रा की जा सकती है। (देखिए पृष्ठ २८४)

नक्षत्र शूल—यदि ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो पूर्व की ग्रोर नक्षत्र शूल रहता है। पूर्वामाद्र पद में दक्षिण की ग्रोर शूल होता है। रोहिणी नक्षत्र में पश्चिम की ग्रोर, ग्रौर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्तर शूल होने के कारण यात्रा का निषेध है।

योगिनी विचार — प्रतिपद् से आरम्भ कर पूर्व, उत्तर, आग्नेय नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य और ईशान कोण में योगिनी भ्रमण करती है। इस मतानुसार किस तिथि को किस दिशा की यात्रा शुभ है, किस दिशा को मध्यम (न शुभ न अशुभ), किस दिशा को अनिष्ट और किस दिशा को महाभयकारक यह आगे के चक से स्पष्ट होगा। कुछ विद्वानों का मत यह है कि योगिनी सम्मुख या बाई और रहे तो हानिकारक होती है।

ऊपर हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से प्रकाशित 'विश्व पचॉग' के ग्राधार पर 'योगिनी' का विचार दिया गया है।

यात्रा के समय योगिनी सामने या बायी ग्रोर नही होनी

चाहिए। 'सम्मुख वामगा न गस्ता'। नीचे योगिनी वासचक दिया जाता है।

| _      |        |            |       |                                                               |
|--------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ľ      | वा०    | उत्तर      | ई०    | योगिनी के विषय मे एक                                          |
|        | ७ १५   | 5 60       | ह ३०  | अन्य मत है कि वायी घोर अच्छी<br>होती है। यह मत पडित सम्प्रदाय |
| ļ      |        |            |       | होती है। यह मत पहित सम्प्रदाय                                 |
|        | पश्चिम |            | पूर्व | में विशेष में प्रचलित है                                      |
| İ      | 5.98   |            | 3 &   | "योगिनी सुखदावामे                                             |
| 1      | ने०    | दक्षिण     | आ०    | पृष्ठे चांछित वायिनी।<br>दक्षिणे धनहंत्री च                   |
| <br> - | 8.82   | ५१३        | 3 22  | दक्षिणे धनहंत्री च<br>सम्मुखे मरणप्रदा ॥                      |
|        | 277    | Territoria | 6     | ±                                                             |

इस प्रकार विभिन्न मत हैं। हमारे मतानुसार अन्तिम मत विशेष प्रचलित हैं।

लग्न किस दिशा में किस लग्न का क्या फल है यह नीचे दिया जाता है। किसी भी लग्न में झाठवे वारहवे कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिये।

| पू॰     | ₹0              | Чо     | च॰     | विधा     |
|---------|-----------------|--------|--------|----------|
| श्रीशह  | 7/20/5          | 3/6/55 | 8/=/85 | गुभ      |
| 2/4/20, | 3/6/55          | 8/4/22 | 1/x/E  | मध्यम    |
| 8/4/82  | १/५/६           | 2/5/80 | 3/9/22 | प्रनिष्ट |
| ३/७/११  | ४/ <b>=</b> /१२ | ₹/१/€  | २/६/१० | महाभयम्  |

पथिराहु चक्र -यात्रा मे यदि विशेष विचार करना हो तो इस चक्र का भी विचार किया जाता है। निम्नलिखित नक्षत्रों को धर्म नक्षत्र कहते हैं। श्रश्चिनी, पुष्य, श्राश्लेषा, विशाखा, श्रनुरावा, धनिष्ठा, अतिभया—सात नक्षत्र। भरणी, पुनर्वसु, मधा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, पूर्वाभाद्र ये ७ नक्षत्र 'श्रयें' या 'धन' नक्षत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित ६ नक्षत्रों को 'काम' नक्षत्र कहते हैं। कृत्तिका, श्रार्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, मूल और उत्तराभाद्र। वाकी के ७ नक्षत्र—रोहिणी, मृगिवर, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ और रेवती को 'मोक्ष' नक्षत्र कहते हैं।

- (१) यदि सूर्यं घर्मं नक्षत्र मे हो ग्रीर चन्द्रमा 'घन' नक्षत्र में हो तो यात्रा ग्रुम।
- (२) यदि सूर्य घर्म नक्षत्र में हो और चन्द्रमा "मोक्ष" नक्षत्र में तो यात्रा गुभ होती है।
- (३) किन्तु यदि सूर्यं धर्मं नक्षत्र में हो स्रौर चन्द्रमा धर्म नक्षत्र या काम नक्षत्र मे हो तो यात्रा ग्रुभ नही होती।
- (४) यदि [सूर्य घन नक्षत्र में हो श्रीर चन्द्रमा धर्म या मोक्ष नक्षत्र में तो यात्रा शुभ ।
- (५) किन्तु यदि सूर्यं घन नक्षत्र मे हो और चन्द्रमा 'म्रर्थ' या 'काम' नक्षत्र मे हो तो यात्रा अशुभ होती है।
- (६) यदि सूर्य 'काम' नक्षत्र में हो और चन्द्रमा 'धर्म', 'म्रर्थ' या 'मोक्ष' नक्षत्र में हो तोहूँयात्रा गुभ होती है।
- (७) किन्तुर्देयि सूर्यं काम नक्षत्र मे हो और वन्द्रमा भी काम नक्षत्र मे हो तो यात्रा अच्छी नहीं।

(८) यदि सूर्यं 'मोक्ष' नक्षत्र मे हो ग्रीर चन्द्रमा 'धर्म' नक्षत्र

में तो यात्रा शुभ समकती चाहिए।

(६) किन्तु यदि सूर्य 'मोक्ष' नक्षत्र मे हो और चन्द्रमा 'ग्रथ', 'काम' या 'मोक्ष' नक्षत्र मे हो तो यात्रा ग्रच्छी नही होती।

सूर्ये धर्मागते चन्द्रो धनेमोक्षे शुभ प्रदः

सूर्ये धनगते धर्मे मोक्ष मार्गे शुभः शशी।

कामेऽकें धर्ममोक्षार्थे संस्थरचन्द्री जयप्रदः

मोक्षेऽर्के वर्मगरचन्द्रः शुभोऽन्यत्र न शोभनः॥

#### चन्द्रमा विचारः

मेज, सिंह और घनु राशि पूर्व दिशा की समभी जाती हैं, वृष्म, कन्या और मकर दक्षिण दिशा की, मिथुन तुला और कुभ पश्चिम दिशा की तथा कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा की। यात्रा के समय चन्द्रमा सम्मुख हो तो बहुत उत्तम गिना जाता है।

दक्षिण चन्द्र को भी प्रशस्त मानते हैं। पृष्ठ चन्द्र अर्थात् चन्द्रमा यदि पीठ पीछे हो तो यात्रा नही करनी चाहिए। वाम चन्द्र अर्थात् यात्रा के समय यदि चन्द्रमा वाई ओर हो तो भी यात्रा सफल नहीं होती। विशेष यह है कि वाम चन्द्रमे घनक्षय होता है।

उदाहरण के लिए आज सिंह का चन्द्रमा है और आज आपको पूर्व की ओर यात्रा करनी है तो सम्मुख चन्द्र होगा। यदि आप दक्षिण दिशा को यात्रा करें तो वाम चन्द्र होगा। यदि आप उत्तर दिशा को जारहे हैं तो सिंह का चन्द्रमा दाहिना होगा और पिक्चम को जायेंगे तो पृष्ठ चद्र होगा अर्थात् पीठ पीछे चन्द्रमा होगा। इसी प्रकार अन्यत्र समभना चाहिए।

यात्रा के समय यदि सम्मुख चन्द्र हो तो ग्रन्य दोपों का प्रभाव कम हो जाता है।

सम्मुखे श्रर्थं लाभाय दक्षिणे सुलसम्पदः।

पृट्डती मरणं चैव वासे चंद्रे धनक्षयः। सर्वे दोण लय यांति पूर्णे चन्द्रे हि सम्मुखे॥

नशत्र विचार: नक्षत्र-शूल श्रयीत् किस दिशा मे किस नक्षत्र मे यात्रा नहीं करना यह ३१०वे पृष्ठ पर वताया जा चुका है।

धिनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध (ग्रतिम ग्राघा भाग) गतिभपा, पूर्वाभाव, उत्तराभाव तथा रेवती इन नक्षत्रो मे जब चन्द्रमा रहता है तो इसे पत्रक कहते हैं। इन नक्षत्रों में दक्षिण की ग्रोर यात्रा करना निष्दि है।

ग्रव यह वताया जाता है कि यात्रा की दृष्टि से कौन से नक्षत्र उत्तम हैं, कीन से मध्यम ग्रीर कौन से निदनीय ।

(१) यात्रा के लिये प्रशस्त नक्षत्र निम्नलिखित हैं

ग्रदिवनी, मृगिशर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती। इन नौ नक्षत्रों में किसी भी दिशा में यात्रा को जा सकती है।

- (२) रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, ज्येष्ठा, मूल और शतभिषा मध्यम नक्षत्र हैं। यदि चन्द्र सम्मुख हो तो यात्रा कर सकते हैं।
- (३) भरणी, कृत्तिका, आर्द्री, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति और विशासा ये निन्दनीय नक्षत्र हैं। यदि बचाया जा सके तो इन नक्षत्रों में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

प्रशस्त तिथियां — यात्रा में ६, ८, १२ तिथियां, शुक्ल पक्ष की पहना, अमानास्या और पूर्णिमा निषिद्ध हैं।

विशेष यह है कि यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ और पूर्वाभाइ नक्षत्रों की प्रारम्भिक १६-१६ घड़ी छोडकर बाकी समय में यात्रा की जा सकती है। इसी प्रकार आश्लेषा, स्वाति, विशाखा और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों की प्रारम्भिक १४-१४ घडियाँ विशेष त्याज्य है। भरणी नक्षत्र की प्रारम्भिक ११ घडियाँ विशेष त्याज्य है। भरणी नक्षत्र की प्रारम्भिक ११ घडियाँ तथा मघा नक्षत्र की प्रारम्भिक ११ घडियाँ छोडकर यात्रा की जा सकती है। चित्रा नक्षत्र के सम्बन्ध में यह नियम है कि जब तक कन्या का चन्द्रमा रहे तब तक यात्रा की जा सकती है।

#### सिद्धियोग और मृत्युयोग

तिथि और नार के योग से सिद्धियोग तथा 'मृत्युयोग' होते हैं:

- (क) यदि जुक्रवार हो ग्रीर १, ६, ११ तिथि हो,
- (ख) यदि बुधवार हो भौर २, ७, १२ तिथि हो,
- (ग) यदि मंगलवार हो और ३, ८, १३ तिथि हो,
- (घ) यदि बृहस्पतिवार हो ग्रोर ५,१०,१५ (पूर्णिमा) तिथि हो,
- (ङ) यदि शनिवार और ४, ६, १४ तिथि हो तो ये पाँचों योग सिद्धियोग कहलाते हैं। इनमें यात्रा सिद्धिदायक होती है। इसके विपरीत—

- (१) रविवार या मगलवार हो और १, ६, ११ तिथि,
- (२) सोमवार या शुक्रवार हो ग्रीर २, ७ या १२ तिथि,
- (३) बुधवार और ३, ८, १३ तिथि,
- (४) वृहस्पतिवार ग्रौर ४, ६, १४ तिथि,
- (५) तथा शनिवार और ४, १०, १४ (पूर्णिमा), ३० (ग्रमावास्या) तिथि।

ये पाँची 'मृत्युयोग' कहलाते हैं। इनमे यात्रा नही करनी चाहिए।

लग्न विचार—जिस प्रकार जन्म के समय या प्रक्त के समय लग्न को बहुत महत्त्व दिया जाता है उसी प्रकार यात्रा के समय लग्न की मी बहुत महिमा कही गई है । चन्द्रमा की जो दिशा ३१२वे पृष्ठ पर बताई गई है वही लग्न की भी दिशा समस्ती चाहिए । उदाहरण के लिए मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न पूर्व दिशा की ओर होता है। जैसे सम्मुख चन्द्र को बहुत उत्तम गिनते हैं उसी प्रकार सम्मुख लग्न मे यात्रा करने से कार्यसिद्धि होती है। यदि दाहिना लग्न हो तो भी उत्तम है। (उदाहरण के लिए आपको उत्तर दिशा पर जाना है, मेष लग्न पूर्व का है इस कारण दाहिना लग्न हुआ)। वाम लग्न को बचाना चाहिए पृष्ठलग्न मे यात्रा निषिद्ध है बेखिए पृष्ठ ३११। लग्न का विचार करते समय लग्न और लग्नेश का वल विचार करना चाहिए। लग्नविचारके लिए निम्नलिखित योग और दिए जाते है

- (१) म्रष्टम भौर द्वादश में कोई ग्रह नहीं होने चाहिए।
- (२) जुम ग्रह १, ४, ५, ७, ६, १० स्थानो मे रहना उत्तम है।
- (३) पापग्रह ३,६,११ मे होना अच्छा है।
- (४) चन्द्रमा लग्न, छठे, ग्राठवे या बारहवे होना ग्रनिष्ट है।
- (प्) लग्नेश भी लग्न से ६, ७, ८, १२ भाव मे श्रनिष्ट है।
- (६) शनि दलम में अच्छा नही।

- (७) शुऋ लग्न से सातवे अच्छा नही। स्नान-सम्बन्धी ग्रन्य योग--
- (१) लग्न से तृतीय, छठे या ग्यारहवे भाव या भावो में मगल भ्रौर शनि हों भ्रौर शुभ ग्रह केन्द्र तथा त्रिकोण में बलवान हों तो कार्यसिद्धि होती है।
- (२) लग्न में बृहस्पति, छठे भाव में सूर्य हो तो चन्द्रमा अष्टम स्थान में अच्छा गिना जाता है।
- (३) यदि सूर्यं दशम या एकादश भाव में हो भ्रौर बृहस्पति केन्द्र में हो तो कंल्याण नामक शुभ योग होता है।
- (४) यदि लग्नेश छठे, आठवे या बारहवे भाव में हो तो अन्य सब गुभ फलो को नष्ट कर अगुभ फल देता है।
- (५) बुँध, बृहस्पित और शुक-ये तीनो शुभ प्रह हैं। यदि इनमें से एक भी ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हो तो इसे 'योग' कहते हैं। यदि इनमें से दो केन्द्र, त्रिकोण में हो तो 'ग्रिंघयोग' श्रीर यदि तीनो केन्द्र, त्रिकोण में हों तो 'योगाधियोग' होता है। यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है।
- (६) यदि लग्नेश श्रस्त हो, तीच राशि में हो, छठे या आठवे भाव में हो, या किसी ग्रह से हार गया हो तो ऐसे लग्न में की हुई यात्रा का बहुत श्रशुभ परिणाम होता है।

कु भ लग्न तथा कु भ नवाश (श्रन्य लग्नों मे) यात्रा मे निषिद्ध हैं मीन लग्न में यदि यात्रा की जाये तो रास्ता टेढा हो जाता है— जैसे दिल्ली से जाना है कलकत्ते बीच, में चले गये लखनऊ या मार्ग लम्बा हो जाता है। मोटर से यात्रा करते समय जैसे कोई भटक कर लम्बी सड़क घूमकर जाने वाली पकड ले।

भ्रब तक यात्रा के विषय में केवल वे बातें बताई गई है जो सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू हैं। भ्रब कुछ ऐसी बाते बताई जाती हैं कि जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसके जन्म लग्न, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि ग्रादि से विचार करनी चाहिए।

घात चक्र—सवसे पहले घात चक्र दिया जाता है। वैसे तो प्रत्येक कार्य में घात चक्र का विचार करना चाहिए किंतु यात्रा में इसका विशेष विचार उचित है।

#### सर्वघातचक्र

| जन्म      | रा, मे, वृ मि क सि क, तु वृ घ. म. कुं, मी              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| स्        | घा । ४। = । १२। १। ६। १। ६। १०। ७। ११। २। ३            |
| ਚ.        | घा. ११ । १ । १ । २ । ६ । १० । ३ । ७ । ४ । ६ । ११ । १२  |
| म         | घा। ४। ६। १। ६। १०। २। ७।११। न।१२। ३। ४                |
| बु        | घा । २ । ६ । १०। ३। ७ । ११ । ३ । ८ । १ । १ । १         |
| <u>गु</u> | मा १६ ११०। २। ०। ११ । ३। ६ । ११ । १। ४। ४              |
| गु        | घा. १७ ११०। १। = ११२। ४। ६। १ ।११। २। १। ६             |
| হা        | चा । ३। ७।११। ४। ६।१२। १। १।१०।१।२                     |
| रा        | वा ।= 1 ७। ६। ४। १। १०   १२। १ १ २। १। ११। ३           |
| के        | मा ।= १७।१०।१।११।५।६।४।२।३।१२।६                        |
| मा        | षा । का। सा । पी.। सा। फा। चै.। वै। ज्ये। आराश्रा। सा  |
|           | 15 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1   |
| ति.       | वा । ६।१०। ७। ७। ५।१०। १।६। ६। ६। ६। ५।                |
|           | 1 86 1 871 65 1 851 83 1 87 1 84188 183 1 88 1 83 1 87 |
| वार       | घात। सू। च। च। च। व। व। व। गु। गु। गु। गु। गु। गु।     |
| न.        | घा। माहास्वा। जुामू। आराकारी मारी। भा। रले             |
| यो        | घा। वि.। शू। प। घृ। प्री। शु। शु। ब.। वै.। ग। व्या। व  |
| स.        | त्रा. । १। २। ४। ७।१०।१२। ६। ८। १। ३। ४                |
| I         |                                                        |

घात चक नीचे समकाया जाता है। मान लोजिये किसी व्यक्ति की मेष राशि है ग्रव मेष के नीचे ग्रौर च० घा० के सामने देखिए '१' लिखा हैं। इसका ग्रर्थ यह हुआ कि मेष राशि वाले को प्रथम श्रर्थात् मेष राशि का चन्द्रमा ही घात चद्र हुग्रा । वृष राशि वाले को '१', वृष से पाँचवाँ कन्या राशि का चन्द्रमा घात चद्र गिना जावेगा । राज सेवा, विवाद, मुकदमा, युद्ध श्रादि कार्यो में त्यागना चाहिए ।

घात लग्न का विचार निम्नलिखित रूप से करना उचित है। मेष राशि वाले को मेष लग्न ही घात लग्न है। वृष राशि वाले को वृषभ लग्न। मिथुन राशि वाले को कर्क लग्न। कर्क राशि को तुला लग्न झादि। ऊपर के चक्र में लग्नो की ही सख्या दे दी गई है।

ं चन्द्र विचार - जिस मनुष्य को यात्रा करनी हो उसकी जन्म-राशि से चौथा या आठवाँ चद्रमा यात्रा के समय नही होना चाहिए।

नक्षत्र विचार—कुल २७ नक्षत्र होते हैं। जिस मनुष्य के लिए यात्रा का मुहूर्त्त देख रहे हों उसके जन्म-नक्षत्र से यात्रा का नक्षत्र गिनना चाहिए। यदि ६ से अधिक हो तो ६ का भाग देकर शेष निकाल ले। इसका फल निम्नलिखित है।

१ जन्म; २; सम्पत्; ३ विपद्, ४ क्षेम; ५ प्रत्यिर; ६ साधक, ७ वध, ६ सित्र, ६; परम सित्र। यदि जन्म-नक्षत्र से यात्रा-नक्षत्र तक गिनने पर उपयुँक्त प्रकार से १, ३, ५ या ७ शेष बचे तो प्रनिष्ट है। यदि कृष्ण पक्ष में यात्रा कर रहे हों तो तारा का विशेष विचार करना चाहिए।

लग्न-विचार--जिस मनुष्य के लिए यात्रा का मुहूर्त्त निकालना हो उसके जन्म लग्न या जन्म राश्चि से भ्रष्टम लग्न में यात्रा करना निषिद्ध है। यदि इन भ्राठवी राशियों के स्वामी यात्रा-लग्न में हो तो भी निषिद्ध है।

(२) यदि किसी मुकद्देम या युद्ध के लिए यात्रा कर रहे हों तो शत्रु की जन्म-लग्न या जन्म-राशि से छठे लग्न में यात्रा न करें। इसी प्रकार शत्रु की जन्म-राशि या जन्म-लग्न का स्वामी यात्रा-लग्न में नही होना चाहिए। यात्रा मुहूर्त्त में कुछ अन्य विचार—वार-वेला मे यात्रा करना निषिद्ध है। किस वार के किस हिस्से को वार वेला कहते हैं यह २८ १ वे पृष्ठ पर वताया गया है।

गोरख पत्रा—यात्रा मे गोरख पत्रा के नाम से (किस मास) किसी तिथि को, किस दिशा मे यात्रा करने से क्या फल होता है। यह विचार ३२० पृष्ठ पर देखे।

श्रमृत घटी—यदि यह ग्रावश्यक हो कि ग्राज ही यात्रा करनी हैं श्रीर यात्रा का मुहूर्त्त न वनता हो, लग्न का विचार करने वाला कोई ज्योतिषी न मिले तो 'ग्रमृत घटी' में यात्रा करनी चाहिए। ग्रमृत घटी कब से कब तक रहती है यह ग्रागे वताया जाता है।

यात्रा के लिए ही क्या प्रत्येक कार्य के लिए अमृत घटी श्रेष्ठ मानी जाती है। दिन या रात्रि को आठ भागो में बॉटकर शुभाशुभ विचार करना (चौघडिया) विचार कहलाता है।

पाठको के लाभार्थ चौघडिया चक्र पृ०३२१ पर दिया जाता है दिन को आठ भागोमे विभक्त कीजिये इसप्रकार रात्रि को भी आठ भागो मे विभक्त कीजिए। इन अष्टमाशो के नाम शुभ, अमृत, चर (चचल), रोग, काल, लाभ तथा उत्पात हैं जो नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा।

प्रत्येक कार्य के लिए 'शुभ', 'लाभ' तथा 'श्रमृत' श्रेष्ठ है। श्रमृत घटी सर्वश्रेष्ठ है।

एक-एक भाग करीव पौने चार घड़ी का होता है। इस कारण इसे चौघडिया कहते हैं परन्तु वास्तव में दिनमान का अष्टमाश दिन का भू भाग होता है और रात्रिमान का अष्टमाश रात्रि का भू भाग होता है। जाड़े और गर्मी में दिनमान के अनुसार प्रत्येक भाग के मान में अन्तर हो जाता है।

|             | <b>₹</b> ₹0                       | सुगम                    | ज्योतिष             | प्रवेशिव                   | <b>5</b> 7   |             |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|             | ज्तार<br>धन प्रस्ति<br>मिश्रित फल | धन लाम                  | हान लाम<br>सुख      | क्ष<br>क                   | व व          | मति कव्ट    |
|             |                                   | कायसिद्ध<br>शुभ<br>धन   | म<br>जम् जाम<br>जम् | श्रमसे लाभ<br>कार्य सिद्धि | धन<br>धन लाभ | हुं<br>स    |
|             |                                   | स्ति स्व<br>सन-प्रात्ति | 를 되고<br>된 다         | साम लाम                    | ति सिद्धि    | सुख         |
|             | में जिल्ला ज्या                   | साम ज                   | बीम च               | के के                      | जिल्ला मुख   | शुन्य       |
| गोरल-पत्रा  | 新で                                | -   tr   m-             | Ti                  | -}                         |              | (           |
| गत्रा में म | F ~ 2 5                           | ~ n                     | ~   x   x           |                            | 47           | -           |
| T.          | \$ 11 an &                        | 2 2 2                   |                     | w >c   w                   | 1-10         | 1           |
|             | 0 1 1                             |                         | ~ r<br> ~ ~         | m >0                       | ינו אב       | 神田 米 田三子    |
| ŀ           | 0 1                               | u   a   a               | 2 2                 | ~   ~                      | m >0         | -यदि पीष मा |
|             | 0 m >0   26   us                  | n   c                   |                     |                            | or or        | उदाहरयाः :  |
| 1000        |                                   | של של של של             | N 2 2               | 000                        | 12           | lõ          |
|             |                                   |                         | -4                  | '                          | 1!           |             |

वदाहरणः : — यदि पीष मास में पडवा को पूर्व दिखा की मोर यात्रा की बावे तो इसका फल 'सुखें मर्थात् उत्तम है, यदि इसी दिन दक्षिए। दिका को यात्रा की जावे तो इसका फल 'क्लेब' झर्थात् कष्टकारक है। परिचय को ओर भी इस दिन यात्रा करने से 'मनिष्ट' परिस्णाम होगा। किन्सु यदि इस दिन उत्तर की मोर यात्रा की जावे तो 'धन प्रास्ति' होगी।

#### दिन का चौघडिया

|    |      |    |    |      | _    | $\overline{}$ |
|----|------|----|----|------|------|---------------|
| (T | च    | म  | बु | गु   | गु \ | য             |
| ਚ  | ग्र∖ | रो | ला | ∣शु∖ | च∫   | का            |
|    |      |    |    |      |      | গু            |
| ला | गु   | च  | का | ਚ    | ध    | रो            |
| য় |      |    |    |      |      |               |
| का |      |    |    |      |      |               |
| যু | च    | का | उ  | म्र  | रो   | ना            |
| रो | ला   | যু | च  | का   | ਚ    | म             |
| ਚ  | म    | रो | ला | गु   | च    | का            |
|    | _    |    |    |      |      | _             |

## रात का चौघड़िया

|          | /1/1                                         | 4*4 | •  | 11.3 | •• |            |
|----------|----------------------------------------------|-----|----|------|----|------------|
| ₹        | च                                            | म   | बु | गु   | গু | श          |
| गु       | च                                            | का  | उ  | अ    | रो | ल          |
| ग्र      | रो                                           | ला  | शु | च    | का | ਰ          |
| च        | का                                           | उ   | भ  | रो   | ला | যু         |
| रो       | ला                                           | যু  | च  | का   | ৰ  | म          |
| ना       | ਰ                                            | म   | रो | ला   | যু | <b>च</b> _ |
| ला       | য                                            | च   | का | ड    | म  | रो         |
| । ਦ      | ग्र                                          | रो  | ला | সু   | च  | का         |
| য        | च                                            | का  | ਚ  | म    | र  | ला         |
| <u>(</u> | <u>.                                    </u> |     |    | •    | ~  | -          |

शिवद्विघटिका मुहूर्तं—दो-दो घडी का गुमागुम मुहूर्त निकालने का एक ग्रन्य प्रकार गिवद्विघटिका मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है।

न तिथिनं च नक्षत्र न योगं करणं तथा ।

शिवस्याज्ञां समादाय देवकार्यं विचिन्तयेत् ॥ माहेन्द्रममृतं वक्र ज्ञून्यं क्षणचतुष्टयम् ।

क्रियते ज्यौतिषाचायं यित्रोद्वाहादिमञ्जले ।

माहेन्द्रे विजयो नित्यममृते कार्यशोभनम्।

वकेगतिविलम्बः स्याच्छ्न्ये च मरण भयम् ॥ माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, आवर्ण और भादपद

दिन—मा २ झा प्रव १० शूप्य २ रात्रि—शू२ मा २ शू२ झा४ शू२ व ६ शू६ मा २ झा४ ₹

दि—मा४ व द झ ६ व. ६ झ ४ जू. २ रा —व थ मा. ४ ग्र. २ व. ८ ग्र. ४ ग्रू४ व २ ग्रूर च

दि—-स ६ शू२ व. २ स. ६ शू. ⊏ स. ४ शू२ रा—व ४ मा ४ ग्र.च ६ ग्रंथ जूरवें ३ मा ३ म म

दि.—व ४ म ४ व ६ म. ४ जू २ व. ४ मा. २ म ४

रा — जूर घ ६ मा ४ व ४ जूँ४ घ १० बु

दि.—ग्रद्शू २व ४ झ. ६व ८ झ. ४ रा —व ४ माँ ४ झ. २ व. द झ ४ जू. ४ झ ४ गू

दि -- शुरुष. १६व. - अ. २ शू. २

सु. रा. - व. ४ श्रूरम. ६ व. ६ मा. ६ शू. २ झ. ४

दि. -- श्रु. ४ व. २ ज्रु २ म्र. ८ ज्रु २ व. २ ज्रू. ४ म्र. ४ ज्रू २ হা. रा.—वे६ झ. ६ व. ४ झ. ४ झ. ४ झू २ झ ४

#### ज्येष्ठ धीर प्रापाट

दि—- अद्दर्भः दशः दशुरुमाः २ शः ४ ₹. रा — श्रुश्य. प्रवर्षा दव ४ मा ४

दि.-- झ. ४ व. ४ झ. ६ व. १६ चं. रा--व.६ झ. व व व मा. २ व. ६

दि.— जु. ४ व. ६ झा. ४ जु. ४ व. ६ जू. २ झा. ४ ਜਂ. रा. — सू. २ झ. = व. ६ झ. ६ व. ६ मा. २

दि — ज्∙२ मा. ४ झ. ४ व. ६ जू. २ व. ४ झ. ६ जू. २

Ţ. रा ---व. ४ घ ४ व द झे. ६ शू व

दि.—श्र. ४ व. ६ झ. ४ झ्. ४ व ६ घू. २ झ. ४

可. रा.—व ८व६ झ. ६व ४

दि—- झ. २व २ झ. ६व ६ झ. ⊏ शू. २व ४ ৰু. रा. – व ४ अ ४ शू ४ श २ व ४ शे. ४ शू ८

दि — मा २ श् ६ झ ६ व . १० श् ४

च. रा. — शू. २ व ४ मा. २ घ. ४ शू. १० झ. २ व. २ श. २ म. २ ष्पारिवन, कार्तिक, मार्गशीर्ष ष्पौर पौष

दि. -- श्४ झ. ६व ६ झ. ६व. ४ झ. २ श्. २ ₹. रा.—श्रेषा ४व. ६ म ६श् ४व ६

वि—-ग्र. = मा ४ जू. ६ ग्र. ६ मा ६ ۹. रा---व.६ झ = व.६ झ.४ शू२ व.४

दि.—- अ. ४ व. ६ अ. २ जू. ४ मा. ६ जू. ६ व. २ मं. रा - व ६ झ द व ६ झ ४ शू २ व 8

दि.--- जू. २ मा. ४ झ. ८ व. ६ जू ८ व. २ चु. रा-— ध १० शू २व ८ म ६ शू. २व. २

दि---- अ. २ शू ४ व. ६ अ. ४. शू २ व. ४ अ. ६ मा २ गु.

रा.—शू४व. ४ शू२ श्रद्ध ६ व. ६ शू२ व ६

दि. — वः द इर. ४ शुः २ झ. २ व. ४ झ. ६ मा. ४ घु. रा.—व ४ शू. २ अ. ६ शू. ६ मा. २ शू. २ व. म म. दि.---शू. ४ झ. ४ शू ४ झ ८ शू २ व ४ शू. २ मा २ रा.---शू. २ व ४ झ. ६ व. ४ झ. ४

श्रर्थात् ऊपर जो शू अर मा ये जो चार सकेत दिए गये हैं उनका ऋमश्च. अर्थ निम्नलिखित है।

मा० माहेन्द्र—इस समय यात्रा करने से विजय होती है। ग्र० ग्रमृत—इस समय यात्रा करने से कार्य सफल हो जाता है।

व वक-इस समय कार्यं करने से विलम्ब लगता है। जु ज्ञन्य-इसका ग्रनिष्ट त्रशुभ फल है।

कपर जो दिन और रात्रि का मान ३०-३० घड़ी लिया गया है वह यदि दिन वडा या कम हो या रात्रि वडी या कम हो तो अनुपात से भ्रषिक या कम कर लेना चाहिए।

प्रस्थान-यदि किसी विशेष दिन यात्रा करना सुविष्ठजनक हो ग्रीर उस दिन मुहूर्त अच्छा न हो तो ५ दिन पहले तक प्रस्थान कर सकते हैं। अपने पहनने के वस्त्र, मागलिक द्रव्य आदि का एक पैकेट या असवाब या अदद अपने घर से दूर शुभ मुहूर्त में दूसरे के यहाँ रखवा दे और जाते समय वहाँ से ले जावे। परन्तु प्रस्थान रखवाने के वाद उस घर पर या उस घर के सामने से जहाँ प्रस्थान रखा हो (वीच मे) नही जाना चाहिए।

## छत्तीसवां प्रकरण नक्षत्र-प्रकरण

## वार श्रीर नचत्र

(१) ध्रुव-उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाढ, उत्तरा माद्रपद और रोहिणी नक्षत्र की 'ध्रुव' सज्ञा है। रिववार ध्रुव वार होता है। इस मुहुत्तं मे बीज बोना, गृह प्रवेश आदि स्थिर कार्य करने चाहिए। नारद के मतानुसार राजा का श्रमिषेक, मगल कार्य, नौकरी प्रारम करना, सवारी, अस्त्र घारण, दवा, घातु का कार्य, युद्ध श्रादि रिववार को प्रशस्त हैं।

- (२) चर-स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा शतिमधा नक्षत्र तथा सोमवार चर-सज्जक हैं। इसमें बाग की सैर के लिए जाना (जैसे सप्ताह के अन्त में दो दिन के लिए अग्रेज जाते हैं,) सवारी पर चढना, गहना बनवाना आदि उत्तम हैं। आगे 'लघु' सज्जक नक्षत्रों में जो कार्य बताये गये हैं वे भी चर सज्जक नक्षत्रों में बताये गये हैं। नारद के मतानुसार शंख, मोती, जल, चाँदी, वृक्ष, ईख, स्त्री, भूषण, पुष्प, गान-वाद्य, यज्ञ, दुग्ब तथा खेती के कार्यों के लिए सोमवार बहुत उत्तम है।
- (३) उग्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा नक्षत्र 'उग्र' नक्षत्र कहलाते हैं। मगलवार भी उग्र वार है। इस मुहूर्त्तं में शैतानी का कार्य, विष-प्रयोग, शस्त्र-प्रयोग, मारण, बधन, भगड़ा करना, युद्ध करना, ग्रासव बनाना (द्राक्षासव, शराब आदि) अच्छा है।

नारद जी के वचनानुसार विष भौर भ्रग्नि-सम्बन्धी कार्य, बन्धन, चोरी, संधि (सुलह या राजीनामा), युद्ध, भ्रासव, घातु-कार्यं (लोहा, तांबा भ्रादि का कार्यं), प्रवाल (मूँगा), स्त्री भोग तथा स्त्री सम्बन्धी कार्यं मगलवार को करना उचित है।

- (४) मिश्र विशाखा, कृत्तिका, नक्षत्र मिश्र नक्षत्र कहलाते हैं। बुध मिश्रवार है। इस मुहूर्त में ग्रग्नि होम, वृषोत्सर्ग (बिजारं छोड़ना), कार्यं करना उचित है। नारद के वचनानुसार नृत्य, शिल्प कला, गीत लिखना, पृथ्वी के रसो का सग्रह, विवाह, ग्रन्य सग्रहादि कार्यं बुधवार को प्रशस्त हैं।
- (५) लघु हस्त, अश्विनी भौर पुष्य नक्षत्र लघु या 'क्षिप्र' नक्षत्र कहलाते है । बृहस्पतिवार क्षिप्रवार है । इन मुहूर्तों में

वस्तु वेचना, स्त्री भोग, शास्त्र ग्रध्ययन, ६४ कलाग्रो (नाचना, गाना ग्रादि का ग्रारम्भ, शिल्प, भूपण वनवाना-खरीदना, ग्रीपिध प्रयोग ग्रादि उत्तम हैं। नारद के वचनानुसार यज्ञ-कार्य मगल कार्य, ग्राभूषण वस्त्र ग्रादि खरीदना-पहनना-वनवाना, वृक्ष लगाना, सवारी खरीदना या प्रारम्भ करना वृहस्पतिवार को शुभ है।

- (६) मृदु नक्षत्र—मृगिशर, रेवती, चित्रा और अनुराधा मृदु नक्षत्र कहलाते हैं । शुक्रवार को मृदुवार कहते हैं । इस मृदूर्त में मगल कार्य, गीत, कीडा (स्त्रियों के साथ), मित्रों के साथ गोष्ठी, मित्र सम्बन्धी कार्य, सुन्दर वस्त्र, ग्राभूषण, बनवाना-खरीदना-पहनना ग्राटि श्रेयस्कर हैं । नारद के वचनानुसार गुक्रवार निम्निलिन्त कार्यों के लिए विशेष गुभ है—गौ खरीदना—मकान पर रखना, ग्रन्न सग्रह—उत्सव, भूमि सम्बन्धी कार्य, ग्राभूषण, वस्त्र, रत्न सम्बन्धी कार्य, गाना-वजाना तथा स्त्रियों का श्रेम या कृषा प्राप्त करना ।
- (७) तीक्ष्ण-ग्राद्वां, ग्राञ्लेपा, ज्येष्ठा ग्रीर मूल इन चारी नक्षत्रों की तीक्ष्ण सजा है। जिनवार को तीक्ष्ण वार कहते हैं। इस दिन भयकर कार्य, जगली हाथी ग्रादि पशुग्रों को कावू में लाना, वयन, युद्ध, जशु पर चढाई ग्रादि श्रेयस्कर हैं। नारद के वचनानुसार लोहा, तीसा, टीन, पत्थर, ग्रस्त्र, विष, मिंदरापान, ग्रानव, भूठ वोलना, मकान ग्रादि का खरीदना, प्रवेश तथा समस्त रिथर कार्य के लिए धनिवार वहुत उपयुक्त है। वहुत से प्रदेशों में लोकाचार ऐसा है कि तेल, लोहा, कोयला ग्रादि सम्बन्धी पदार्थ जिनवार को खरीदना या लेना नही।
- (८) २७ नक्षत्रों को ग्रधोमुख (नीचे को मुखवाले) ऊर्घ्वोन्मुख (ऊपर की ग्रोर मुख वाले) ग्रौर तिर्यंड मुख (वगल की ग्रोर मुख वाले) इस प्रकार तीन भागों में विभाजित किया है।

- (१) ग्रवीमुख भरणी कृत्तिका, ग्रावलेषा, मधा, पूर्वा-फाल्गुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ, ग्रीर पूर्वीभाद्र ये १ नक्षत्र नीचे की ग्रोर मुख वाले हैं। इसलिए इन नक्षत्रों में नीचे की ग्रोर का कार्य जैसे कुग्रां-बावड़ी, तालाब खुदवाना, तहखाना वनवाना, खजाना खुदवाना, गणित या ज्योतिष का प्रारम्भ करना, तृणादि ( घास ग्रादि का ) कार्य, बिल ( सुरंग ) मे प्रवेश करना ग्रादि कार्य शुभ हैं
- (२) रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतिमषा, ये सब ऊपर की ओर मुँह वाले हैं। इनमें समस्त वृद्धि-कार्य या ऊपर की ओर जाने वाले कर्म जैसे हवाई जहाज का उड़ाना, मकान को ऊपर चढाना, पतग उडाना आदि कार्य शुभ हैं।

(३) बाकी के ६ नक्षत्र अश्विनी, मृगशिर, पुनर्वेसु हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती ये बगल की श्रोर मुह बाले नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें आना-जाना बीज बोना, सवारी (टाँगा, गाड़ी, नाव आदि चलाना) आदि ये सव कार्य उपयुक्त है।

१-वस्त्रादि धारण मुहूर्त अध्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा तथा ध्रुव नक्षत्रों मे ('ध्रुव' नक्षत्र... पृष्ठ पर बताये गये हैं)। रिववार, बुध, बृहस्पित या शुक्रवार को १, २, ३, ५, ६, ७, ६, १०, ११, १२, १३, ३० तिथियों को नवीन वस्त्र धारण या सुवर्ण के धाभूषण धादि पहनने का अच्छा दिन होता है। मूँगा, हाथीदाँत का चूड़ा आदि पहनने के लिए भी यही

नोट—धनिष्टा का उत्तराह , शतिभवा, पूर्वामाह, उत्तराभाद्र, खौर रेवती नक्षत्र इन पांचों को पचक कहते हैं। इनमें तृख, काष्ठ आदि का कार्य पत्नंग बुनना, चारपाई बुनमा, छुणर बताना आदि निविद् हैं। पचक में यदि बोई मर बाय तो उसकी भी शान्ति करानी चाहिए।

मुहर्त उत्तम है। लाल वस्त्र मगलवार को भी धारण कर सकते हैं।

- (२) पेड़-पौधे लगाना —िवशाखा, मूल, शतिभाषा, 'मृदु' ग्रीर 'क्षिप्र' नक्षत्रोमे (देखिये पृष्ठ ३२४-३२५) लता ग्रीर वृक्ष लगाने चाहिए।
- (३) नृप या उच्च पदाधिकारी से मिलना—ध्रुव, मृदु, क्षिप्र ये तीनो प्रकार के नक्षत्र किसी राजा या उच्च पदाधिकारी से मिलने के लिए उत्तम हैं। इन नक्षत्रों के ग्रतिरिक्त श्रवण ग्रीर धनिष्ठा भी इस कार्य के लिए उपगुक्त हैं।
- (४) मद्य कार्य-गराव वेचना प्रारम्भ करना या शराव वनाना या मद्यपान ग्रारभ करना मद्य-कार्य कहलाता है। तीक्ष्ण, उग्र नक्षत्रों में मद्य कार्य श्रेष्ठ हैं इन नक्षत्रों के श्रतिरिक्त शतिभवा नक्षत्र भी उत्तम है।
- (५) गाय-वैस खरीदना—'क्षिप्र' नक्षत्र, पुनर्वसु, विशासा ज्येट्ठा, धनिच्ठा, सतिभिषा तथा रेवती नक्षत्रो मे गाय-वैल ग्रादि खरीदना, वेचना ग्रादि उत्तम है।
- (६) सिलाई सीखना—श्रव्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, श्रनु-राघा श्रीर धनिष्ठा नक्षत्र इस कार्य के लिए उत्तम है।
- (७) दवा बनाना तथा दवा लेना भ्रारभ करना—'लघु', 'मृदुं ग्रौर 'चर (क्षिप्र)' नक्षत्रो मे श्रौपिष लेना या बनाना उत्तम है। मूल नक्षत्र भी इस कार्य के लिए बहुत प्रशस्त है। बारों मे मबसे प्रशस्त रिववार है। सोमवार, बुधवार, वृहस्पतिवार तथा शुक्रवार भी बहुत उत्तम हैं। जिस समय दवा आरम्म की जावे दिस्वभाव (मिथुन, कन्या घनु या मीन) लग्न होना चाहिए। यि लग्न मे गुभग्रह हो तो विशेष भच्छा मुहूतं सममना चाहिए।

नोट —रोहिस्पी, पुनर्षसु, पुण्य, उत्तरा फाल्युनी, उत्तरापाइ तथा उत्तराभाइ इन ६ नज्ञत्रों में सघवा स्त्री (जिसका पति जावित हो) नवीन वस्त्र, मुँगा, हाथीटाँत खादि धारस न करे।

लग्न से सप्तम, अष्टम तथा द्वादश में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तथा अमावास्या के अतिरिक्त सब तिथियाँ उत्तम हैं। विशेष यह है कि अपने जन्म-नक्षत्र में दवा लेना या बनाना या प्रारम्भ करना शुभ नहीं।

(द) वस्तु का खरीदना, बेचना तथा दुकान आरंभ करना : क्रयक्षें विक्रयो नेष्टो विक्रयक्षें क्रयोऽपि न । पौष्णांबुपादिवनीवातश्रविचत्र क्रये शुभाः ।। पूर्वाद्वीश कुशानु सापंयमभे केंद्रत्रिकोणे शुभैः षट्त्र्यायेष्वशुभैविना घटतनुं समन्वक्रयः सत्तिथौ । रिक्ताभौमघटान्विता च विपणिर्में श्रष्टुवक्षिप्रभै— लग्ने चंद्रसिते व्ययाष्टरहितै. पापैः शुभै दुर्यायक्षे ।।

नीचे यह बताया जाता है कि किन नक्षत्रों में माल बेचना भ्रच्छा है भ्रौर किन नक्षत्रों में खरीदना शुम है। जिन नक्षत्रों में खरीदना चाहिए उनमें बेचना उचित नहीं, तथा जिन नक्षत्रों में बेचना चाहिए उनमें खरीदना उचित नहीं। ये नियम बड़े सौदों के लिए हैं। जब भ्रधिक माल भरा जावे या बेचा जावे। नित्य की दुकानदारी के लिए यह नियम लागू नहीं।

रेवती, शतिभषा, अश्विनी, श्रवण, स्वाति तथा चित्रा ये ६ नक्षत्र माल खरीदने के लिए श्रेष्ठ है। तीनों पूर्वा (पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ, तथा पूर्वाभाद्र), विशाखा, कृत्तिका, याश्लेषा और भरणी ये माल बेचने के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र हैं। कुभ लग्न के अतिरिक्त अन्य लग्न हो, केन्द्र में त्रिकोण तथा दूसरे स्थान मे शुभ ग्रह हो, तीसरे, छठे, ग्यारहवे में कूर ग्रह हो और चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या के अतिरिक्त तिथि हो तो बेचना श्रेयस्कर है। दुकान प्रारम्भ करने के लिए 'मित्र', 'घ्रुव', 'क्षिप्र' नक्षत्र (चित्रा, अनुराघा, मृगिशर, रोहिणी, रेवती, तीनो उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाढ, उत्तरा भाद्र), अध्विनी, पुष्य, तथा हस्त नक्षत्र में, मगल छोडकर अन्य ६ वारो में किसी दिन, एव कुम लग्न को छोडकर अन्य लग्न में दुकान लगाना (खरीदना-वेचना प्रारम्भ करनाउत्तम है।) लग्न में गुक्त और चन्द्रमा का होना वहुत श्रेष्ठ है, चन्द्रमा अवल पक्षका जितना अधिक हो उतना ही उत्तम है। लग्न से द्वितीय (धन स्थान) तथा एकादश (लाभ स्थान) में गुभ ग्रह हो तो विशेष अच्छा मुहुत्तं समभा जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ४ थे, = वे या १२वे कोई ग्रह नहीं होने चाहिए पाप-यह का होना तो बहुत ही खराव है।

(६) आभूषण बनवान का महूत्तं — 'त्रिपुष्कर योग' में (देखिये पृष्ठ २६१) 'चर', 'क्षिप्र' 'ध्रुव' नक्षत्रों में साधारण गहना बनवाना (सोने चादी का) उत्तम है। तीक्ष्ण और उप्र नक्षत्रों के अलावा— अन्य नक्षत्रों में, रिववार या मगलवार को रत्न (म.णिक, मूँगा, पन्ना, पुन्वराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लह्सिनिया आदि) जिटत गहना बनवाना उचित है। रत्नजिटत गहनों के लिए रिववार और मगलवार तथा जिन लग्नों के मूर्य, मगल स्वामी है (अर्थात् सिंह, मेप तथा वृश्चिक) ये लग्न विशेष उत्तम हैं। यदि मोती की माला, श्रूपूठी या श्रम्य भूषण बनाना हो तो सोम, बुष, बृह्स्पित, गुफ्रवार को 'चर', 'श्रुव' 'मृदु' और क्षिप्र नक्षत्रों में तथा श्रम लग्न में बनवाना चाहिए।

(१०) शस्त्र वनवाने का महर्त्त —तीक्ष्ण और उग्रनक्षत्र तथा भ्रटिवनी मृगिशर, विशाखा एव कृत्तिका शस्त्र वनवाने के लिए उत्तम है।

(११) मोहर बनाना या सिक्का ढालना—श्रपने नाम या दफ्तर की मोहर वनवाना हो या किसी घर्मावलवी सरकार को सिक्का ढालना हो या किसी बैंक या फर्म को अपने नाम के सोने के पासे या चाँदी की सिल्ली बनानी हो तो निम्नलिखित मुहूर्त्त शुभ हैं—

- (१) घ्रुव, मृदु, चर या क्षिप्र नक्षत्र होना चाहिये।
- (२) रवि, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनिवार हो।
- (३) बृहस्पति और गुक ग्रस्त न हों।
- १४) ३, ४, ८, १०, १३ या १५ (पूर्णिमा) तिथि हों।
- (५) शुभ लग्न होना चाहिए।
- (१२) नौकरी करने का महूर्त क्षिप्र और मैत्र नक्षत्रों में रिव, बुध, बृहस्यति, गुक्तवार को सौम्य लग्न में दशम् या एकादश मे सूर्य या मगल होतो नौकरी प्रारभ करने के लिए अच्छा मुहूर्त्त है।
- (१३) खजाना संग्रह करने का मुहूर्ता: यदि द्रव्य सग्रह करना हो तो इस कार्य के लिए ग्राद्वी, श्रवण, पुष्य, मृगशिर, ग्रनुराधा, धनिष्ठा शतिभषा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तरा भाद्र ग्रीर हस्त ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। शास्त्रों मे यह कोष-सग्रह का मुहूर्ता बताया गया है। हमारे विचार से सेविग्ज बेंक एकाउन्ट खोलना या फिक्स्ड डिपाजिट एकाउंट खोलना ग्रादि भी इसी के ग्रन्तगैत सममना चाहिए।
- (१४) रोगमुक्त स्नान महूर्त रोग निवृत्त होने पर स्नान करने के लिए निम्नलिखित शुभ हैं।
- (१) रेवती, पुनर्वसु, मघा, स्वाति, रोहिणी, श्राश्लेषा, उत्तरा-फाल्मूनी, उत्तराषाढ, उत्तरामाद्र, नक्षत्र।
  - (२) चतुर्थी, नवमी, या चतुर्दशी तिथि।
  - (३) मेष, कर्क, तुलाया मकर लग्न।
  - (४) रिव<sup>,</sup> मगल, बुघ, वृहस्पति या शनिवार ।
  - (५) चन्द्रमा लग्न से ४ था, ८ वॉ॰ १२ वॉ ।
  - (६) प्रापग्रह केन्द्र त्रिकोण और एकादश में हों।

- (१४) द्रव्य व्यवहार-रुपये को लेन-देन का सहूर्त्त इसके लिए निम्नलिखित गुभ हैं -
- (१) स्वाति, पुनर्वसु. विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शत-भिपा, श्रविनी तथा मृदु नक्षत्र।
  - (२) मेप, कर्क, तुला या मकर लग्न।
- (३) लग्न से पचम, नवम और अष्टम में कोई ग्रह नही होना चाहिए। विशेष यह हं कि बुववार को घन नही देना चाहिये और रिववार मगरावार, सकान्ति के दिन (जिस दिन सूर्य १ राजि से २री राशि में जावे) वृद्धि योग तथा हस्त नक्षत्र मे कभी भी कर्ज न ले ऐसा कर्ज चुकाये भी नहीं चुकता।
- (१६) सिलाई-कटाई ग्रादि प्रारंभ करने का महूत इसके लिए निम्निनिखित नक्षत्र ग्रुभ होते हैं मृगिशर, चित्रा, श्रनुराधा, ग्रहिवनी, पुप्य, रेवती, रोहिणी, हस्त भीर ज्येष्ठा। रिव, सोम, बुध, वृहस्पति तथा गुजवार प्रशस्त हैं। इस समय कार्यारम्भ करना ग्रुभ है।
- (१७) पशुग्नों की यात्रा तथा प्रवेश-मुहूर्त इसके लिए चित्रा, तीनो उत्तरा (उत्तरापाढ, उत्तराफाल्गुनी तथा उत्तराभाद्र) तथा श्रवण नक्षत्र प्रशस्त हैं। चतुर्थी, ग्रष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा ग्रमावास्या निथि तथा मगलवार के ग्रलावा ग्रन्य सव वार शुग्न हं ग्रथीत् रिव-वार, सोम, बुघ, वृहस्पित, शुक्र, शनिवार ग्रीर १, २, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३, १५ (पूणिमा तिथि) प्रशस्त हैं। इन सव वातो का घ्यान रखते हुए पशु का गृह-प्रवेश या यात्रा करनी चाहिए।
- (१८) नवीन वर्तन के प्रथम उपयोग का मुहूर्त इसके लिए निम्न वातों को ध्यान में रखते हुए नवीन पात्र का उपयोग करना चाहिए (भोजनादि के कार्य में)।
  - (१) रोहिणी, मृगशिर, हस्त, विबाखा, चित्रा, स्वाति, रेवती,

ग्रहिवनी, श्रवंण, घनिष्ठा, शतिभवा, पुनर्वंसु, पुष्य, प्रनुराघा तथा तीनों उत्तरा–उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़तथा उत्तरामाद्रपद) नक्षत्र शुभ होते हैं।

- (२) प्रशस्त बार हैं—बुघ, बृहस्पति तथा शुक्रवार। 'श्रमृत' थोग भी होना चाहिए। देखिये पृष्ठ २८२। यह मूहूर्त्तं शास्त्र में सोने तथा चाँदी के भोजनपात्रों के लिए दिया गया है किंतु श्रन्य पात्रों में भी इस मूहूर्त्त का श्राश्रय लिया जा सकता है।
- (१६) हल जोतना प्रारम्भ करने का मुहूर्स—हलारंभ के लिए मृदु नक्षत्र—मृगिकार, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ध्रुव—तीनों उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ तथा उत्तराभाद्रपद) और रोहिणी नक्षत्र, क्षिप्र नक्षत्र—हस्त, अध्विनी, पुनर्वसु,—वर नक्षत्र—स्वाति, पुनर्वसु, अवण, धनिष्ठा, शतिभषा तथा मूल और भरणी शुम हैं। प्रशस्त वार के अन्तर्गत सोम, बुध, बृहस्पित शुक्रवार आते हैं। शुभ तिथियाँ १, २, ३, ४, ७, १०, ११, १२, १३, १४ (प्रिणमा) हैं। वृष, मिथुन, ककं, कन्या, वृध्विक, धनु तथा मीन लग्न प्रशस्त हैं। उक्त बातों से शुभाशुभ मुहूर्त्त (हल जोतना प्रारम करने का मुहूर्त्त ) निकालना चाहिए।
- (२०) बीज बोना जब सूर्य धार्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करे (यह प्रायः पचांग में दिया रहता है कि सूर्य किस दिन किस नक्षत्र में प्रवेश करता है) उसके बाद तीन दिन तक बीज नही बोना चाहिये। बीज बोने के लिए निम्नलिखित नक्षत्र प्रशस्त हैं:---

हस्त, श्रश्विनी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ उत्तराभाद्र, रोहिणी, चित्रा, अनुराघा, मृगशिर, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, मधा भीर' मूल।

नया श्रन्न खाने का मुहूर्त — फसल तैयार होने पर जब पहले-पहल श्रन्न खाया जाता है उसे नवान्न भक्षण कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित महर्त्त श्रम हैं।

- (१) चैत्र ऋ।र पीप के ग्रलावा कोई महोना होना चाहिए।
- (२) मृगिशर रेदती, चित्रा, ग्रनुराधा, हस्त, ग्रश्विनी, पुष्य, रवानि. पुनर्वमु. श्रवण, धनिष्ठा या शतिभपा नक्षत्र हो ।
- (३) २, ३, ४, ५, ७, ६, १०, १२, १३, १४, १५ (पूर्णिमा) या ३० (श्रमावास्या) तिथि।
  - (४) लग्न में गुभ ग्रह हो या जुभग्रह से दृष्ट हो।
  - (१) रिव, सोम, बुब, वृहरपित या गुक्र बार हो।
- (६) विष घटी नही होनी चाहिए। विष्टी किसे कहते हैं यह २=४-२=४ पृष्ठ पर बनाया गया है।

यह पुन्नक ज्योनिप का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए है प्रमित्त पात्रा प्रादि के मुहत्तं उनमें दे दिये गये हैं। विवाह, मकान बनाना आदि बढ़े कार्यों के लिए किसी विद्वान् ज्योतिषी से मुहत्तं निकलवाना चाहिए। अथवा ग्रृहारम, विवाहादि के मुहत्तं प्रचाना ने विये रहते हैं जिस व्यक्ति के लिए मुहतं निकलवानां ने विये रहते हैं जिस व्यक्ति के लिए मुहतं निकला हो उनको चहमा चतुर्थं, अप्टम या द्वादक नहीं होना चाहिए। विवाह में जन्म राजि से वारहवे राजि में भी चन्द्रमा प्राप्ता है। चन्द्रमा जिन नज्य में हो वह जन्म नक्षत्र से ३ रा॰ प्रवा, १२वां १४वा, १२वां २३वां या २४वां नहीं होना चाहिए। उन प्रकरण में या नक्षत्र प्रकरण में जहां कहीं भी प्रशस्त नक्षत्र प्राद्व नुभ मुहत्तं वताये गये हैं वहाँ सर्वत्र यह विचार कर रिना प्रावस्य है कि जिसके लिए मुहत्तं देखा जा रहा है उसकी जन्मनाञ्च प्रारं जन्म-नक्षत्र में मुहत्तं के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र या गानि में हो वे जुभ हैं या नहीं।

उस गुस्तक के अन्त में लाघवार्थ सारिणी, लग्न सारिणी, ट्यमनग्न सारिणी दशा-ग्रन्तदंशा चक्र दिये गये हैं। गुभम्।

### र्वन्य वार्तिक एवं अन्य साधनों द्वारा मविष्य जानने की नवीन प्रसक Library हैं अङ्क विद्या (ज्योतिष)

### लेखक--ज्योतिष-कलानिधि

में गोपेशक मार श्रोक्ता० एम० ए० एल-एल० बी०

शंकिविण श्रथवा जन्म-तारीख, नाम तथा प्रश्न आदि द्वारा मविष्य जानने की प्रयाली मारत में धनादि काल से हैं। सस्कृत के प्राचीन प्रन्थों में इसके सिद्धान्त मिलते हैं तथापि इस विषय की पुस्तक का हिन्दी साहित्य में समाव है। ज्योतिष के अन्तर्गत अग से फलादेश करने की पद्धति शुद्ध मारतीय है— इसो कारया न्यूमरोजीजी अथवा अंकविशा के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को अनेक संस्कृत तथा शंग्रे जी के अन्यों से संग्रह कर यह पुस्तक तैयार की गई है। इस अक-विशा के जिसने में जितनी अंग्रे जी तथा सस्कृत पुरतकों की सहायता जी गई है उनका मूल्य कई सौ उपये होगा परन्तु हिंदी पाठकों के जानार्थ विद्वान जेसक ने कया-कया मामु सचय कर इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है।

पुस्तक को ६ अध्यायों में बाँटा गया है जिसमें अकों और संख्याओं का महत्व, अभे जी तारीखों के अनुसार उत्पन्न व्यक्तियों के अभाग्रम वर्ष, महीने दिन वयटे आदि निकालने के नियम इतनी सुगम रीति से बतनाये हैं कि साधा-रया पढा-जिखा मनुष्य भी समक्तकर लाम उठा सकता है। तथा किस नाम को कीन-सा शहर, मीहल्ला और ज्यापार विशेष जामदायक होगा। अक से प्रशन-विचार, जनम-कुयहली एवं हस्तरेखा से अकविया का सामजस्य ऐसा विषय है जो प्रलोक ज्योतिकी और ज्योतिक-भें भी को जानना आवश्यक है।

राजधानी के विख्यात पत्र दैनिक 'हिन्दुस्तान' ने पुस्तक की उपयोगिता में लिखा है कि पुस्तक अपने विषय पर बही अन्ठी है। ज्योतिष-विद्या में रुचि-रखने वालों के लिए तो पुस्तक बढ़े काम की है ही, अन्य लोंगों को भी इसकी प्रति अपने पास रखने से बहा लाम होगा।

> मूल्य ३) डाक्खर्च १) अबग । पता-गोयल एण्ड कम्पनी, दरोबा, दिल्ली-६

### प्रामाणिक और सर्वेषिय अन्य हस्त-रेखा विज्ञान (अरीर लक्षण सहित)

श्राय, स्वास्थ्य, धन, मम्यति, विवाह, प्रेम, सन्तान, स्वभाव, चरित्र, भाग्योद्य ग्रादि जीयन ने सम्बट प्रत्येक जानवारी प्राप्त कर सकते है। विद्वानी का मत है कि भारतीय मन, पाञ्चात्य मत श्रीर अपने अनुभवो के धाधार पर ऐसा नुलनातमक एव प्रामाणिक ग्रव धाज तक नही लिखा गया। पुष्ट १००, विश्व १५० जिल्ह से सजे ग्रथ का मूल्य में) ढाक खर्च १॥)

### ग्रक दिद्या (ज्योतिप)

जन्म-नारी प, अपना नाम और प्रजन इत्यादि ने मिवज्य जानने का नवीन टंग जिमकी देखरर छाप प्रमन्त होगे और चामत्कारिक उपाय पायेगे। मृल्य ३) डाक खर्च १)

#### ज्ञान का शतुपम प्रन्थ

### र्था पवद्गी (मटोक-पोताम्बरी भाष्य)

जीव जी प्रवत्ति ब्रान्मा जा स्वर्गरं, माया श्रीर मायापति, यहा श्रीर मोध देने गौठिक और पारलीहिक विषयो पर अनुपन प्रव जिनका भाष्य प्रतानिष्ट पत्र पीनास्त्रर जी ने किया है। सध्ययन ग्रीर मनन योग्य। पुष्ड =००, बस्य =) दाक सर्व धां)

### सनातन षोड्य सन्धार विधि

ग्रय की नहायका ने जीवन में हान वाले सोलही सरकार बड़ी सुगमता मृल्य ४) डाक खर्च १) भीर मरलता म कराय जा मनते है।

वाराहे और नेयारा होती से सहायक

#### ह्यापार-रत्न

जिनमे नोना, चौदी, रुई, गुढ, गुवार, भटर, सरसो, तेल, तिलहन, मूँग-फर्नी, ग्रनभी, बेंगर, तावा, लोहा, घी, गेहूँ, वारदाना ग्रादि के भाव जानने के नियम व कुछ दिशेष उपाय ग्रीर अपने तमाम जीवन के ग्रनुभव सरल भाषा मे सबके समभा मे झाने योग्य लिखे है।

मूल्य केवल ८) डाक खर्च १।।) श्रतग ।

पता\_ोयल एण्ड कम्पनी; दरोवा; दिल्ली ६।

# वेदान्त ज्ञान का अनुपम ग्रन्थ श्री पंचदशी

## सटीक पोताम्बरी भाष्य

विजय नगर राज्य के सस्थापक श्री विद्यारण्य मुनि को श्रादि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य के बाद वेदान्त-विज्ञान का श्राचार्य माना गया है। श्रापका जिल्ला हुआ "श्री पंचदशी" बहुत उच्च कोटि का वेदान्त प्रंथ है। इसके पन्द्रह प्रकरशों में से एक प्रकरण का भी गुरु द्वारा श्रवण और मनन करने वाला मनुष्य मुक्ति का मागं पा जाता है।

वेदानत के ऐसे अनुपम अन्य ंचदशी पर अनेक टीकाएँ हुई हैं परन्तु उन सबसें ब्रह्मानिष्ठ प पीताम्बर जी की तथा प्रकाशिका हिन्दी व्याव्या का अत्य-धिक आदर हुआ है। यह व्याख्या बहुत पहले हुई थी और उसकी माषा बदले हुए समय की हर्ष्टि से पुरानी पड़ गई थी तथा बाजार में बहुत प्रयत्न करने पर भी प्राप्त न होती थी। इसजिए समय की पुकार को समऋते हुए, पुरानी भाषा का समुचित सस्कार कर दिया है जिससे यह उपयोगी अन्य सर्वजन सुजम हो गया है।

वेदान्त शिरोमणि श्री १००८ जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीरवर श्री कृष्णबोधास्रम जी महागज ने पंचदशी के इस नवीन संस्करण पर विस्तृत

सूमिका जिलकर मोने में सुगन्ध भर दी है।

संस्कृत शास्त्रों के मर्मग्र, जोक सभा के अध्यक्त श्री अनन्तशयनम् आयंगर जी ने भी इतने न्य्रंत रहते हुए अपना अमृद्य समय जगाकर इस अन्य को देखकर असन्नता प्रकट की और अमृद्य निधि बतलाया। उनका यह जेख पुस्तक परिचय के नाम से अन्य में मौजूद है।

प्रचार की दृष्टि से आठ सौ म०० प्रच्ठ के ऐसे सर्वांग सुन्दर प्रन्थ का मुख्य केवल आठ रुपये व डाक खर्च १॥) रखा गया है। कपड़े की पक्की जिल्द और मनोहर कवर से सजी ऐसी पचदशी के लिए यह मुख्य न्यौड़ावरसात्र है।

मँगाने का पता---

गोयल एण्ड कम्पनी बुकसेलर, बरीबा दिल्ली-६

# ज्योतिष कला-निधि।पं० गोपेशकुमार् श्रोमा

एम० ए एल०-एल० वी० की प्रनुपम कृति

# हस्तरेखा-विज्ञान

## (शरीर लच्चण सहित)

षायु, स्वास्थ्य, धन-सम्पत्ति, विवाह, प्रे.स. स्वभाव, चरित्र क्यादि जीवन से जुडी हुडें, प्रिय एव खांप्रेय घटनाध्यों के सम्बन्ध से जानने की उत्सुकता पूर्व चन्ता प्रत्येक ध्यन्ति से होती हैं—प्रत्येक धनुष्य चाहता है कि उसे निरस्तर सफला मिलती चली जाय।

ज्योतिप शास्त्र मनुष्य की इसी जिज्ञासा की पूर्ति करता है तथा उसे सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिसाता है। ज्योतिप के प्रधान थंग, इस्तरेखा-विज्ञान की उपयोतिया भी इस दिला में सर्वविदित है। इसीजिए योद्य आदि रेलों में भी इसका थाटर हुत्रा है थीर इसके सम्बन्ध से कितने ही प्रम्थ जिखे गए हैं। परन्नु भारत की राष्ट्रमापा हिन्दी में इस विषय से पूर्ण एव प्रामाणिक प्रम्य का प्रभाव था। प्राप्य थीर पाटवास्य विद्यात्रा के समाव पित, ज्योतिप शास्त्रों से परम पारगत श्रोमा जी ने अपने इस श्रनुपम प्रन्य हारा उस ध्रमाव की पूर्ति कर टी है।

प्रस्तुत अन्य में संस्कृत के प्राचीन अथो और आधुनिक पारकात्य साहित्य के पित्राल मयदार का पूर्ण अनुशीलन करने के बाद उसका तत्व निकाल कर रूप दिया गया है जिले देररकर विद्वानी ने सुन्तकच्छ से कहा है कि हिन्दी में इस्तरेग्या विज्ञान पर ऐसा प्रामाणिक, विस्तृत और सचित्र अन्य आज तक प्रकाशित नहीं हुआ।

प्रत्य का याद्योगांत सनन कर लंने वाला, प्रत्येक न्यक्ति की हथेली में उसका मृत, भांत्रत्य और वर्तमान ठेरा लेगा और अपनी शक्ति से लोगों को चाँका हेगा।

६०० पृथ्डो श्रीर चित्रो वाले प्रत्येक दृष्टि से विशिष्ट अन्य का मुक्य केवज ८) रात्रा गया है। डाक व्यव १॥) प्रयक् होगा

प्रकाशक-गोयल एण्ड कंपनी, दरीबा, दिल्ली-६

# वायदे श्रोर तैयारो दोनों काम में सहायक **ट्याप**रि रत्न

जियमें सोना, चाँदी, रुईं, गुइ, ग्वार, मटर, सरमों, तेज, तिजहन, श्रजसी, शेयर, ताँबा, जोहा, घो, नेहूँ श्रीर वारदाना श्रादि के सदैव के जिए तेजी-मन्दा के शास्त्रीय नियम व कुञ्ज विशेष उपाय श्रीर श्रपने तमास जीवन के श्रनुभव सरज भाषा में जिखे हैं।

पाठको के ज्ञान के लिए कुछ संकेतमात्र नीचे दिए जाते हैं.--

- (१) प्रस्थेक वस्तु की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक टकेवार तेजी-मन्दी निकालने की विधि व प्रति, युति, शर धादि का जिन जिन पर विशेष प्रभाव पडता है — उसका उल्लेख।
- (२) कुछ विशेष व्यक्तियों के इस लाहन पर श्रानुभव और किस प्रकार वह लोग सफल हुए !
- (३) जनमपत्री व राशिक्षान से वायदे और तैयारी के काम में लाम होगा या नहीं, यदि होगा तो किस वस्तु से ?
  - (४) बार बार श्रसफन रहने वालों के लिए हमारी सलाह ।
- (२) जन्मी-प्राप्ति श्रीर परेशानी दूर करने के जिए कुछ श्रतुभूत योग, यत्र, मत्र, जप श्रीर सिद्धियाँ।
  - (६) गृह-स्थिति के अनुसार १२ सकान्तियों का विस्तृत व स्पष्ट फलादेश'।
- (७) दिसी व्यक्ति को किस व्यवसाय से जाभ हो सकता है—इस पर वैज्ञानिक प्रकाश ।

ऐसी ही और भी अनेक वाते है जो स्थान की कभी के कारण नहीं दी जा रही हैं।

पुस्तक को विशेषता है कि जहां यह ज्योतिषियों व ज्योतिष-प्रेमियों के लिए उपयोगी है वहाँ साधारण पढे लिखे व्यापारी भी स्वयं पढ कर सावधान रहते हुए लाभ उठा सकते हैं।

पुस्तक को देखकर कहना उचित होगा कि अपने विषय पर यह सचमुच में रत्न कहत्वाने योग्य है। मूल्य ८) डाफ खर्च १।।) अलग

प्रकाशक-गोयल एण्ड कम्पनो दरोबा, दिल्ली ।

### ज्योतिष की कुछ पस्तकें

|                                                               | 0 0                                        |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|--|
| मानसागरी भा॰ टी॰                                              | ८) वृहत्पाराशर होराशास्त्र भा०टी           | (48,(510)       |  |  |
| जातमासरण सा० टी०                                              | <ul><li>भृगलिहता महाशास्त्र ११ ख</li></ul> | डोमें ५०)       |  |  |
| बातक पारिजात                                                  | १२) भृगु सहिता पद्दति                      | <b>(e)</b>      |  |  |
| बृहज्जातक भा० टी०                                             | ४), ३) त्रिकालज्ञ ज्योतिप                  | ४)              |  |  |
| ज्योतिपसार भा० टी०                                            | ४), ३) ज्योतिप तथ्य सपूर्णं दो वहो         | से ४०)          |  |  |
| ज्योतिप विज्ञान                                               | ६) विश्व के भाग्यवानों की कुंडिलियाँ ४)    |                 |  |  |
| भारतीय ज्योतिप                                                | ६), ८) रविवार                              | <b>?11</b> )    |  |  |
| देवल ज्ञान प्रश्न चृढामणि                                     | ४) चंद्रविचार                              | ₹)              |  |  |
| जन्मपत्र दीपक                                                 | १।) मगसविचार                               | રાા)            |  |  |
| जन्मपत्र ध्यवस्था                                             | ।।।) युधविचार                              | ₹)              |  |  |
| मुहूर्त चितामणि भा॰ टी :                                      | ३), २॥) पचसाला पर्वांग २०१६ से २           |                 |  |  |
| ताजक नीलकठी भा० टी०                                           | ३॥), ३) ज्योतिप शास्त्र                    | ų)              |  |  |
| रत्न धर्मालोक                                                 | २।।) रमल दिवाकर                            | 811)            |  |  |
| कुवदली दर्वेण                                                 | १।।) ग्रह्नावव                             | <b>३॥</b> )     |  |  |
| श्रह फल दर्पण                                                 | १॥) जैमिनि स्त्र                           | १॥), २)         |  |  |
| फलित संग्रह                                                   | १) लीबावती                                 | सा)             |  |  |
| जातकालकार                                                     | ।।।) श्रस्तद भाग्यटर्पेश                   | ₹)              |  |  |
| त्तद्युपारागरी                                                | १।), ।।।) रमलशास्त्र                       | 711)            |  |  |
| मुवन दीपक                                                     | २।), 1) सारावली                            | ۲)              |  |  |
| सूर्येमिदान्त                                                 | <b>४) स्त्रीजातक</b>                       | १।)             |  |  |
| फलित प्रकाश                                                   | ३) दशाफलविचार                              | १111 <b>≤</b> ) |  |  |
| सर्वतोभद्र चक्र चडा                                           | ३), १॥) भविष्यफल वस्बई                     | १॥)             |  |  |
| वाणिज्य मर्वस्य                                               | १॥) तेजी मदी ज्ञान                         | ₹)              |  |  |
| व्याशर भविष्य हायरम                                           | <ul><li>३) तेजी मदी सद्दा</li></ul>        | *)              |  |  |
| च्यापार भविष्य हापुढ                                          | ६) ज्योतिप्मती तीन मास की                  | (H3             |  |  |
| तये वर्ष का रैफिल तथा श्री एन० सो० लहरी का ग्रुँग्रेजी पंचांग |                                            |                 |  |  |
|                                                               | -                                          |                 |  |  |

इनके श्रतिरिक्त वैद्यक, वेदात, ज्योतिष, कर्मकायड धर्गाशास्त्र, रामायण महाभारत, गीता, जन्मपत्री के फार्म रगीन व सादा, जग्न पत्रिका, जन्मपत्र क नवे दग की कापियाँ इत्यादि भी उचित मूल्य पर मिलती। पता-गोयल एण्ड सम्पनी, दरीबा, दिल्ली ६।

# महाभारत ऋादि ग्रन्थों के भाष्यकार ऋाचार्य श्री प॰ गंगा प्रसाद जी शास्त्री तर्करत्न द्वारा प्रस्तुत

## सनातन षोडश संस्कार विधि

## (भाषा टीका सहित )

मारती य जीवन में संस्कारों का महस्व किसी से द्विपां नहीं है परन्तु प्राचीन परिपाटी के श्रध्ययन-श्रध्यापन की शिथिजता से सस्कारों का सम्यक् पूर्व प्रामाणिक विधि-विधान जुप्त होता जा रहा । धर्मशास्त्र श्रीर कर्मकाण्ड के यशस्वी पंडित शास्त्री जी ने इस प्रन्थ में संस्कारों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विधि सग्रहीत कर दी है जिसके द्वारा साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी सामान्य पूजा एव हवन श्रादि के साथ-साथ सोखह-सस्कार बढ़ी सरजता से करा सकते हैं। सर्व साधारण की सुविधा के जिए प्रत्येक संस्कार की पूजन सामग्री की पूरी सूची भी दे दी गई है। सस्कार में प्रस्तुत होने वाले मंत्र श्रादि दूर से ही दीख जाने वाले स्पष्ट श्रीर मोटे श्रचरों में दिए गए हें एवं पूजन विधि सरज हिन्दी में वताई गई है। कर्मकापड में श्रनुराग रखने वाले महानुभावों ने पुस्तक का ऐसा श्रादर किया है कि श्रच्छी संस्था में छापने के बाद भी प्रथम सस्करण समाप्ति के निकट पहुँच गया है। उत्सुक सज्जन जल्दी करें नहीं तो दूसरे संस्करण को प्रतीचा करनी पढेगी।

वहें साइज के ३१० पृष्ठ मूल्य केवल ४) डाक खर्च १)

श्रीमद्भागवत (चूर्णिका टो. सहित ३४) श्रीमद्भागवत (भा टी सहित ३२) निर्णय सिंधु (मा टी. सहित १६) नतार्क (भाषा टीका ८) देवो भागवत (भाषा टीका सहित) ४०) हरिवंश पुराण (भा. टी सहित) ३२) हरिवंश पुराण (केवल हिन्दी भें) १६) श्रुक्त यसुर्वेद सहिता ५)

पता-गोयल एण्ड कम्पनी दरीबा, दिल्ली।